## कहानी : नई-पुरानी

# कहानी: नई-पुरानी

हिन्दी के प्रतिनिधि कहानीकारों की श्रेष्ठतम कहानियों का संग्रह

> सम्पादक डॉक्टर रघुचीरसिंह डी० लिट०

राजकमल प्रकाशन

मूल्य दो रुपये

प्रकाशक—राजकमत पिंडलकेशन्स लिमिटेड, दिल्ली। सुद्रक—गोवीनाथ सेठ, नवीन प्रेस, दिल्ली।

## दो शब्द

हिन्दी में अनेकानेक कहानी संग्रहों के होते हुए भी इस एक और संग्रह को तैयार करके प्रकाशित करवाने का वास्तविक कारण रुचि-वैचित्र्य ही हो सकता है। इस संग्रह की कहानियों का चुनाव करते समय केवल इसी बात को ध्यान में रखा गया है कि वे वास्तव में सुन्दर, मनोरंजक तथा कलापूर्ण हों।

यह संग्रह न तो हिन्दी-कहानी-साहित्य का प्रतिनिधि संग्रह कहा जा सकता है ग्रौर न उसमें दो गई कहानियों का चुनाव ही इस दृष्टि-कोण से किया गया है। पुस्तक का कलेवर बढ़ जाने की ग्राशंका से इस संग्रह में कहानियों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जा सकी, जिससे ग्रानेकों सुप्रतिष्ठित महत्त्वपूर्ण कहानी-लेखकों की रचनाग्रों को स्थान नहीं दिया जा सका। पुनः प्रगतिशील परम्परा की रचनाग्रों को लेकर ग्राज भी वाद-विवाद समाप्त नहीं हुग्रा है तथा उसमें निरन्तर बढ़ने वाले विभागों ग्रौर उपभेदों के उपयुक्त प्रतिनिधित्व की समस्या भी सामने ग्राई; एवं उस प्रकार को रचना को न चुनना हो हमने श्रे यस्कर समस्ता।

श्राज तो एक साथारण पाठक के हृदय में भी साहित्य-समीचा के बारे में बहुत-कुछ जानने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा जाग्रत होती रहती है। इस महत्त्वपूर्ण बात को दृष्टि में रखकर यह कहानी-संग्रह विश्वविद्या-लयों के छात्रों के श्रध्ययनार्थ भी काम में श्रा सकता है। छात्रों तथा हिन्दी के श्रन्वेषी पाठकों की सुविधा के लिए इस संग्रह के श्रारम्भ में 'कहानी-कला श्रीर उसका विकास' शीर्षक एक संचिप्त विवेचना भी जोड़ दी गई है। स्थानाभाव के कारण उसके श्रन्त में दिया हुआ 'हिन्दी-कहानी-साहित्य का प्रारम्भिक विकास' श्रंश बहुत ही संचेप में

लिखना पड़ा। ऐसी दशा में कई सुप्रतिष्ठित महत्त्वपूर्ण कहानी-लेखकों के नाम का निर्देश छूट जाना भी स्वाभाविक है। इसी कारण सन १९३१ के बाद् को नई प्रवृत्तियों एवं तब के प्रतिनिधि कहानी-लेखकों की भी समुचित विवेचना नहीं की जा सकी। यह श्रन्तिम थुग हमारे इतना निकट है श्रीर इसमें इतने श्रधिक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए हैं कि उन सबको ठीक ऐतिहासिक एवं साहित्यिक श्रनुदर्शन में रखकर उनकी ठीक-ठीक विवेचना करने के लिए श्रभी उपयुक्त समय नहीं श्राया है।

यदि इस संग्रह से पाठकों का मनोरंजन हुआ और भूमिका भाग में दी गई विवेचना से उनकी जिज्ञासा यिकिचित् भी तृप्त हो पाई तो मैं अपना परिश्रम सफल समभूँगा।

रघुबीर-निवास सीतामऊ ( मालवा )

-रघुबीरसिंह

## क्रम

|            | कहानी-कला श्रौर उसका विकास |                          |          |
|------------|----------------------------|--------------------------|----------|
|            | कहानियाँ                   |                          |          |
| ۹.         | उसने कहा था                | चन्द्रधर शर्मा गुलेरी    | ३४       |
| ₹.         | ममता                       | जयशंकर 'प्रसाद'          | स्व      |
| ₹.         | पूस की रात                 | प्रेमचन्द                | ४७       |
| 8.         | ताई                        | विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक | ६४       |
| <b>Ł</b> . | श्रन्तःपुर का श्रारम्भ     | राय कृष्ण्दास            | 30       |
| ξ.         | मिठाई वाला                 | भगवतीप्रसाद बाजपेयी      | <b>5</b> |
| ७.         | एक गौ                      | <b>जैनेन्द्रकुमार</b>    | 83       |
| 5.         | मुगलों ने सल्तनत बस्श दं   | ो भगवतीचरण वर्मा         | 304      |
| 8.         | नायक का चुनाव              | श्रीराम शर्मा            | 334      |
| 90.        | गौरी                       | सुभद्राकुमारी चौहान      | १२८      |
| 99.        | डाची                       | उपेन्द्रनाथ 'श्रश्क'     | 380      |
| १२.        | माँ                        | होमवती देवी              | १४२      |
| १३.        | पिशाची कारा                | रामचन्द्र तिवारी         | १६२      |
| 88.        | मेरा वतन                   | विष्णु प्रभाकर           | 388      |
| १४.        | ग्रध्रा चित्र              | कमला चौधरी               | 3=3      |
| ;          | तेखक-परिचय                 |                          | 984      |

## कहानी-कला और उसका विकास

व्यस्तता से पूर्ण समयाभाव वाले इस काल में कहानी-साहित्य की श्राशा-तीत उन्नति तथा वृद्धि हुई है । कहानी-लेखन आज साहित्य में एक स्वतन्त्र त्र्यन्ठी कला के रूप में विकसित हो चुका है श्रीर दिनोंदिन उसका प्रस्फुटन होता जा रहा है। साहित्य के अन्य अंगों की अपेता इसकी लोकप्रियता कहीं ऋधिक बढी हुई है, जिसमें ऋाधुनिक काल की परिस्थितियाँ एवं उसकी विशिष्ट प्रवृत्तियाँ विशेष रूप से सहायक हुई हैं। वास्तव में यह ऋाधुनिक कहानी सुविस्तृत लोकप्रिय उपन्यासों का ही संदिप्त स्वरूप है, परन्तु अपने पिछले स्वतन्त्र कलात्मक विकास के कारण त्राज साहित्य-शास्त्र में इसने त्रपना त्रलग ही विशिष्ट स्थान बना लिया है। सारी ऐतिहासिक या साहि-त्यिक खोज के बाद भी किसी प्रकार यह बात निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती कि कथा-साहित्य की सर्व प्रथम उत्पत्ति कहाँ ख्रीर किस रूप में हुई थी। परन्त यह बात तो निर्विवाद रूपेण मानी जा सकती है कि इसका श्रस्तित्व. किसी भी रूप में क्यों न हो, बहुत ही प्राचीन काल से चला श्रायां है और सब देशों में कहानी-साहित्य विद्यमान रहा है। साहित्य के अन्य श्रंगों की ही तरह कथा-साहित्य के रूप, कला, श्राटि पर भी देश, काल, संस्कृति एवं स्थानीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता रहा है श्रौर विभिन्न प्रचलित रूप उसके प्राचीन स्वरूप से बहुत ही भिन्न है।

## कहानी की परिभाषा

कहानी, गल्प, लयु-कथा अथवा आख्यायिका आदि विभिन्न नामों में एक ही प्रकार के साहित्य का निर्देशन होता है। आज की कहानी का स्वरूप बहुत ही विकसित हुआ है और उसकी कला एवं प्रकारों में इतनी अधिक विभिन्नताएं आ गई हैं कि उन सक्को एक ही परिभाषा के सुनिश्चित घेरे में बाँध सकना अत्यन्त कठिन है। प्रत्येक साहित्यिक आलोचक या लेखक ने अपने-अपने विशिष्ट दृष्टिकोण से कहानी की परिभाषा की है। गद्ध-साहित्य को आधुनिकतम रूप प्रदान करने वालों में अमेरिका के सुश्रसिद्ध मल्प-लेखक एडगर एलिन पो प्रमुख हैं। उन्होंने कहानी की परिभाषा इस प्रकार की थी:—

''लघु कथा एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा हो कि एक ही बैठक में पूरा पढ़ा जा सके, जो उसके पाठक पर किसी एक प्रभाव को ही उत्पन्न करने के लिए लिखा गया हो और ऐसा निर्दिष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में सहायक न हो सकने वाली सारी बातें जिसमें से छोड़ दी गई हों, तथा जो स्वतः सर्वथा सम्पूर्ण हो।"

हिन्दी के सुप्रतिष्ठित कहानी-लेखक प्रेमचन्द जी के मतानुसार कहानी की रूप-रेखा निम्न लिखित होती है:—

"गलप एक ऐसी रचना है, जिसमें जीवन के किसी एक ग्रंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चित्र, उसकी शैली, उसका कथा-विन्यास, सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। उपन्यास की भाँति उसमें मानव जीवन का सम्पूर्ण तथा बृहद् रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता। न उसमें उपन्यास की भाँति सभी रसों का सम्मिश्रण होता है। वह ऐसा रमणीय उद्यान नहीं, जिसमें भाँति-भाँति के फूल, बेल-बूटे सजे हुए हैं, बिलक यह एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य ग्रपने समुन्नत रूप में दृष्टिगोचर होता है।"

श्यामसुन्दरदास जी ने नाटकीय तस्वों को प्रमुखता प्रवान करते हुए लिखा

<sup>&</sup>quot;A short story is a narrative short enough to be read in a single sitting, written to make an impression on the reader, excluding all that does not forward that impression, and is complete and fiinal in itself."

है कि—"ग्राख्यायिका एक निश्चित लच्य या प्रभाव को लेकर किया हुआ नाटकीय श्राख्यान है।"

इसी प्रकार श्राख्यायिका की श्रमेकों परिभाषाएं उद्धृत की जा सकती हैं, परन्तु श्रपनी विकासशीलता के कारण कहानी के इतने श्रिधिक रूप-रंग सामने श्राए हैं कि इन सभी परिभाषाश्रों में निर्देष्ट विशेषताश्रों से समावृत होते हुए भी वह सर्वथा उनमें विण्ति श्रादशों या लच्चणों के भीतर नहीं समा सकती । श्रपने इस विकासत रूप में कहानी मानव-जीवन के विभिन्न पह- लुश्रों पर प्रकाश डालती हुई श्रनेकानेक घटनाश्रों का चित्रण करती हैं । उसमें वैयिकिक दृष्टिकोण तथा तन्मयता का प्राधान्य होता है, किन्तु उसमें संवेदना या मनोभाव का प्रदर्शन करने के लिए घटनाश्रों या कथोपकथन का श्रालम्बन लेना श्रत्यावश्यक हो जाता है । घटना श्रौर तथ्य का निरूपण करते हुए भी कहानी में वैयिकिकता बनी रहती है एवं पात्रों के समावेश, चरित्र-चित्रण श्रौर भाव-निरूपण द्वारा प्रभावात्मक ढंग से निश्चित उद्देश्य की श्रिमिव्यिक करती हुई कहानी स्वतः पूर्ण होती है । कहानी की विभिन्न परिभाषाश्रों तथा उसके श्रनेकानेक श्रादशों के बाहुल्य के होते हुए भी कहानियों में प्रायः पाई जाने वाली एकता के श्राधार पर कहानी के विभिन्न तन्त्रों या उसके स्वरूपों की विवेचना की जा सकती है ।

## कहानी के तत्त्व

कहानी-लेखन के कोई सुनिश्चित या परम्परागत ग्रानिवार्य नियम न होने पर भी कहानी का निर्माण कुछ ग्रावश्यक तत्त्वों के ग्राधार पर होता है, जिन पर यहाँ संदोप में विचार किया जायगा।

## कथा-वस्तु अथवा वन्तु-विन्यास

वस्तुतः कथावस्तु कहानी रूपी शारीर में हिंडुयों के समान है। भाषा, भाव, चिरित्र-चित्रण, शैली ख्रादि ख्रन्य सब तन्त्रों के विद्यमान होते हुए भी कथा-वस्तु-विहीन कहानी में ख्रत्यावश्यक सरसता तथा किसी प्रकार की गति के लिए समुचित ख्राधार का ख्रभाव ही रहेगा। कथावस्तु की रचना तथा उसका कमिक विकास ख्रत्यन्त वैज्ञानिक हंग से सर्वथा स्वामाविक रूप में होना चाहिए।

प्रत्येक घटना से पहले उसके कारणों का विवेचन रहता है। पात्रों के कार्यों का विवरण देने से पहले उसका मन्तव्य स्पष्ट होता जाता है। यों घटनात्रों श्रौर पात्रों के श्राधार पर सम्मिलित रूप से कथानक लेखक के मन्तव्य की श्रमिव्यक्ति करता हुश्रा श्रागे बढ़ता है। वस्तु-विन्यास में घटनाश्रों की प्रमुखता होती है। उसके मुख्य श्रंग प्रधानतया चार होते हैं:—

- (१) प्रस्तावना भाग में विभिन्न पात्रों का वैयक्तिक परिचय संचेप में प्रस्तुत किया जाता है जिसमें उनकी चारित्रिक विशेषतात्रों के साथ उनका पारस्परिक सम्बन्ध भी बता दिया जाता है। कहानी के वातावरण, तत्कालीन या तत्स्थानीय सामाजिक स्थिति, श्रीर श्रन्य श्रावश्यक तथ्यों का विवरण भी प्रस्तावना में संकेत, वार्तालाप या वर्णन द्वारा किया जाता है।
- (२) मुख्यांश में कथा की प्रमुख घटना या चिरित्र-सम्बन्धी संघर्ष, चीण या प्रवल रूप में प्रारम्भ हो जाता है, जो अगले भाग क्लाइमेक्स (= पराकाष्टा) में पहुँचकर चरम सीमा को प्राप्त होता है। इस मुख्यांश में ही वस्तुतः घटनाओं का उत्थान प्रारंभ होता है जो आगे चलकर उम्र रूप धारण कर लेती हैं। संघर्ष की यह स्थिति अत्यन्त स्वाभाविक रूप से उपस्थित होती है और उसका विकास पात्रों की स्थिति और चिरतों की विशेषताओं के अनुरूप ही समुचित ढंग से होना चाहिए। इसमें किसी अस्वाभाविकता या चमत्कारी तन्त्रों से पाठक के हृदय में कहानी तथा उसके वातावरण के प्रति अविश्वास उत्यन्न हो जाना अनिवार्य है।
- (३) क्लाइमेक्स (=पराकाष्टा) में उस संघर्ष के साथ ही पाटक के श्रौत्सुक्य की भी चरम सीमा हो जाती है। जिस परिस्थिति, घटना-प्रवाह श्रथवा संघर्ष को लेकर लेखक जिस कहानी की रचना करता है वह प्रस्तावना में प्रारम्भ होकर सुख्यांश में बृद्धि को प्राप्त होती है। श्रन्त में उसके पराकाष्टा को पहुँच जाने के भाग विशेष को क्लाइमेक्स (=पराकाष्टा) कहा जाता है। कहानी का सारा घटना-क्रम, वातावरण, चरित्रों का विकास, कथोपकथन श्रादि सभी उपादान इस क्लाइमेक्स की तैयारी में योग देते हैं।

इसी चढ़ाव की श्रोर बढ़ती हुई सारी कहानी श्रप्रत्याशित रूप से चरम सीमा पर पहुँचती है श्रीर पाठक के कौत् हल का श्रन्त तब चमत्कारिक ढंग से एक-बारगी प्रारम्भ हो जाता है।

(४) पृष्ठ-भाग—उतार एवं श्रन्त—में कहानी का परिणाम निहित होता है। वातावरण, घटनाश्रों श्रीरं चिरतों के पूर्ण विकास के बाद जब कथा का श्रन्त होता है तब उसके सम्पूर्ण रहस्य का उद्घाटन इसी पृष्ठ भाग में किया जाना चाहिए। इधर कई विचार-प्रेरक, समस्या-मूलक रहस्यपूर्ण कहानियों में इस पृष्ठ-भाग में भी परिणाम प्रकट न करके उसे पाटक के विचारार्थ उसकी कल्पना पर ही छोड़ दिया गया है। पुनः कुछ कहानियों में चमत्कारपूर्ण नाटकीय श्रन्त करने के उद्देश्य से कथानक की समाप्ति क्लाइ-मेक्स पर पहुँचने के साथ ही कर टी जाती है, जिससे कि उस श्रन्त का पाठक के हृद्य पर चिरस्थायी प्रभाव पड़े।

कथा-वस्तु के इन चारों अंगों का सापेद्विक परिमाण प्रधानतया प्रत्येक लेखक की ही नहीं उस कहानी विशेष के भी कथानक, लेखन-कला, शैली आदि पर निर्भर रहता है। परन्तु उसमें अनावश्यक घटनाओं, असम्बद्ध तथ्यों और अस्वाभाविकता का समावेश नहीं होना चाहिए। जीवन की किसी भी घटना को लेकर कथा-वस्तु के रूप में उसका उपयोग किया जा सकता है, और लेखक अपनी स्ट्म पर्यवेद्यण शक्ति द्वारा नगस्य वस्तु को भी उत्कृष्ट वस्तु-विन्यास के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। मौलिकता के साथ ही किसी भी कथा-वस्तु को सफल कहानी का रूप देने के लिए उपयुक्त वातावरण, समुचित पृष्ठ-भूमि तथा सुसम्बद्ध योजना भी अस्यावश्यक होती है।

#### चरित्र-चित्रग

त्राधुनिक कहानियों में कथानक से भी कहीं त्र्राधिक महत्त्व उसमें किये गए चरित्र-चित्रण को दिया जाता है। परन्तु कहानी में प्रमुख पात्र के भी सम्पूर्ण चरित्र पर प्रकाश डालना कदापि सम्भव नहीं। वहाँ कहानी के वस्तु-विन्यास से सम्बद्ध चरित्र के पहलू विशेष पर प्रकाश

डाला जाता है जिससे उस कहानी द्वारा ऋपेच्चित प्रभाव उत्पन्न किया जा सके ! पात्रों का चरित्र-चित्रण करती हुई मनोवैज्ञानिक तथ्यों का उद्घाटन करने वाली कहानियाँ ही ब्राजकल सर्वश्रेष्ट समभी जाती हैं। मनोविज्ञान के विशेष ज्ञाता, मानवीय भावनात्र्यों के उतार-चढ़ाव तथा हृद्गत ऋन्तद्व नेद्र को टीक तरह समभ सकने वाले या स्वयं ऋतुभृति-प्राप्त कुशल लेखक ही सफलतापूर्वक चरित्र-चित्रग्-प्रधान कहानियाँ लिख सकते हैं। यह सत्य है कि कहानी में ऋाने वाले सारे पात्रों की सृष्टि लेखक की कल्पना द्वारा ही होती है तथापि एक बार उनका सृजन कर देने के बाद प्रत्येक पात्र का श्रपना स्वतन्त्र ही श्रस्तित्व हो जाता है श्रौर तब कहानी-लेखक के लिए यह ब्रात्यावश्यक हो जाता है कि वह उस पात्र-विशेष में उत्पन्न हो सकने वाली ब्रान्तरिक प्रवृत्तियों पर पूरा-पूरा विचार करके ही सूद्दम दृष्टि से उनको ब्रागे चलावे। जहाँ ऐसा नहीं होता ऋौर पात्र केवल लेखक के हाथ की कठ-पुतली ही बन जाते हैं वहाँ वे निर्जीव, प्रेरणा-विहीन तथा श्रमाकर्षक ही रह जाते हैं। इसके विपरीत सजीव पात्रों का सृजन होते ही वे पात्र स्वयं लेखक को प्रेरणा देकर उसके ऋपने भावी विकास का मार्ग दिखाते हैं। इसी वास्तविकता का स्रनुभव करके सुप्रसिद्ध श्रंग्रेजी उपन्यासकार थेकरे ने लिखा हैं—''मेरे पात्र मेरे वश में नहीं रहते, प्रत्युत मेरी लेखनी उन पात्रों के श्रधीन हो जाती है।" पात्रों के स्वाभाविक सजीव विकास के लिए यह श्रत्यावरयक हो जाता है कि वह श्रपने व्यक्तित्व एवं भावनाश्रों को उन पर स्रारोपित न करके उन्हें पृथक् ही रखे। विभिन्न पात्रों के विकास को प्रस्तुत करने में उनकी व्यक्तिगत, मानसिक त्रौर सामाजिक परिस्थितियों के विवरसा से भी बहुत-कुछ सहायता मिल सकती है।

## चरित्र-चित्रण के प्रकार

चरित्र-चित्रण के चार प्रमुख प्रकार हैं—(१) वर्णन द्वारा, (२) संकेत द्वारा, (३) कथोपकथन द्वारा श्रीर (४) घटनाश्रों द्वारा।

वर्णन-वर्णन द्वारा चरित्र-चित्रण सीधा या प्रत्यच रूपेण किया जा सकता है स्रथवा विश्लेषणात्मक ढंग से लेखक स्वयं पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालता है। प्रसाद जी द्वारा लिखित 'गुग्डा' कहानी का यह उटाहरण देखिए—

"वह पचास वर्ष से ऊपर था। तब भी युवकों से अधिक विलष्ट और दृढ़ था। चमड़े पर कुरियाँ नहीं पड़ी थीं। वर्षा की मड़ी में, पूस की रातों की छाया में, कड़कती हुई जेठ की धूप में नंगे शरीर चूमने में वह सुख मानता था। उसकी चढ़ी मूँ छूं विच्छू के डंक की तरह देखने वालों की आंखों में चुमती थीं। उसका सांवला रंग सांप की तरह चिकना और चमकीला था। उसकी नागपुरी घोती का लाल रेशमी किनारा दूर से भी ध्यान आक्षित करता। कमर में बनारसी सेल्हे का फेंटा, जिसमें सीप के मूठ का विद्युश्चा खुसा रहता था। उसके घुँ घराले वालों पर सुनहले पल्ले के साफे का छोर, उसकी चौड़ी पीठ पर फैला रहता। ऊँचे कन्धे पर टिका हुआ चौड़ी धार का गँडासा, यह थी उसकी धज। पज्जों के बल पर जब वह चलता तो उसकी नसें चटाचट बोलती थीं। वह गुण्डा था।"

संकेत — चरित्र-चित्रणकी उक्त विवरणात्मक प्रणाली की त्रपेद्धा त्राजकल संकेतात्मक प्रणाली को अधिक उपयुक्त त्रारे कलात्मक समभा जाता है। पात्रों की चारित्रिक विशेषतात्रों का उल्लेख करने में यह संकेतात्मक प्रणाली त्रावश्य ही अधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि इनका अनुसरण करके लेखक चरित्र-चित्रण के सम्पूर्ण परिणाम से अवगत होने का सारा उत्तरदायित्व पाटक पर ही छोड़ देता है। वह स्वय तो केवल पात्रों की चारित्रिक प्रवृत्तियों का ही उल्लेख करके सतीष कर लेता है। इस प्रणाली का एक सुन्दर उदाहरण यह है—

"वह श्रभी-श्रभी जगे थे श्रौर पै-पर-पे जम्हाइयां लेते हुए पूरी तरह सचेत होने के लिए समाचार-पत्र श्रौर प्याली-भर चाय का इन्तज़ार कर रहे थे। सूर्य चितिज की श्रोट में से उभर श्राया था श्रौर उसकी सुनहली रिश्मयाँ मोर-पंख की तरह श्राकाश पर विखर रही थीं, पूर्व की श्रोर की तमाम खिड़ कियाँ सोने की तरह जगमगा रही थीं, किन्तु यह चमक केवल खिड़कियों के बांहर ही थी। कमरों के भीतर पहुँचने तक यह प्रकाश भी ईश्वरदास के जीवन की भाँति मैला श्रीर ज्योति-शून्य हो जाता था।"

कथोपकथन—परोच् या नाटकीय ढंग से चरित्र-चित्रण करने के लिए कथोपकथन की प्रणाली सर्वथा उपयुक्त होती हैं। पारस्परिक वार्तालाप द्वारा पात्र एक-दूसरों के चरित्र को ही स्पष्ट नहीं कर देते अपितु अपनी कथन-शैली, भाव-भंगिमा औ रभाषा द्वारा अपने स्वयं के चरित्र की भी व्याख्या कर देते हैं। लेखक स्वयं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता; प्रत्युत अपने चरित्र का विश्लेषण करने या दूसरे पात्रों के प्रति सांकेतिक शब्द कहकर उनकी व्याख्या उपस्थित करने की भी उन पात्रों को पूरी स्वतन्त्रता होती है।

कहानी में घटना-क्रम को भी श्रागे चलाने के लिए वार्तालाप का प्रयोग कहीं-कहीं किया जाता है, परन्तु ऐसा करना उपयुक्त या सर्वथा कलापूर्ण नहीं कहा जा सकता । पात्रों की विशिष्ट मनोवृत्ति का प्रदर्शन करने के लिए ही कथोपकथन का श्राश्रय लेना चाहिए। पुनः व्यर्थ के लम्बे कथोप-कथन निर्जीव, शुष्क श्रीर बोमिल हो जाते हैं। वार्तालाप द्वारा चरित्र-विश्लेषण भी बहुत ही सुन्दर ढंग से हो सकता है।

घटना—कहानी की प्रमुख श्राधार-घटना के साथ ही पात्रों के चिरत्र-चित्रण में सहायक होने के लिए सामान्यतः छोटी-छोटी घटनाश्रों का भी समावेश किया जाता है। ऐसी छोटी-छोटी घटनाएं प्रधानतया प्रमुख श्राधार-घटना के लिए पूरक का काम देती हैं, किन्तु यह श्रत्यावश्यक है कि वे न तो श्रप्रासंगिक हों श्रीर न सापेचिक दृष्टि से बहुत लग्बी हों। पुनः प्रमुख श्राधार-घटना के साथ भी इन सारी छोटी-छोटी घटनाश्रों का पूरा-पूरा सामझत्य होना चाहिए। कथोपकथन श्रीर घटनाश्रों के मिश्रण द्वारा चरित्र-चित्रण करने का ढंग ही उपयुक्त तथा सब तरह से कलात्मक होता है। इस प्रकार घटना-प्रवाह की गति श्रम्मुएण रहती है, श्रीर साथ ही पात्रों के चरित्र का क्रमिक विकास भी सुन्दर स्वाभाविक ढंग से श्राप-ही-श्राप प्रस्तुत होता जाता है। जपर यह दिखाया जा चुका है कि पात्रों के चरित्र-चित्रण् में कथोपकथन किस प्रकार सहायक होता है। परन्तु उसके सिवाय यह कथानक का भी एक ब्रावश्यक गुण् है। यह सत्य है कि कुछ कथाकारों की कृतियों में कथोपकथन हैं ही नहीं तथापि उनकी गण्ना कहानियों में ही होती है, परन्तु ऐसे कुछ सफल कलात्मक ब्रपवाट उपर्युक्त साधारण् कथन की ही पुष्टि करते हैं। कथा की स्वामाविकता के लिए उसमें कथोप-कथन का समावेश किया जाना ब्रत्यावश्यक है। उनके द्वारा ही पात्रों के हिष्टकोण्, ब्रादर्श तथा उद्देश्य से पाटक भली-भाँति परिचित हो सकता है। वार्तालाप को स्वामाविक रूप में प्रस्तुत करने से पाटक को बड़ी ही सुगमता से सम्पूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो जाता है। वस्तुत: कहानी में दिये जाने वाले कथोपकथन तीन बातों में बहुत सहायक हो सकते हैं—

- (१) चरित्र-चित्रण में,
- (२) घटनास्रों को गतिशील बनाने में, स्रौर
- (३) भाषा-शैली का प्रस्कुटन करने में ।

कथोपकथन कहानी में प्रवाह, सजीवता श्रौर श्रौत्सुक्य उत्पन्न करते हैं, किन्तु इन गुणों को उत्पन्न करने के लिए कथोपकथनों का पात्रों श्रौर परिस्थिति के सर्वथा श्रम्भकृल होना श्रावश्यक है। कथोपकथनों के वैसा न होने से चिरत्र-चित्रण श्रस्पष्ट तथा भ्रामक हो जायगा। पुनः कथोपकथनों में श्रनाश्यक तथा विपय से श्रमक्बद्ध श्रंश कदापि नहीं होने चाहिए। पात्रों के मुख से लम्बे-लम्बे श्रीमभाषण करवाने से कथा का प्रवाह मंग हो जाता है, कथानक में शिथिलता श्रा जाती है श्रौर पाठक छवने-सा लग जाता है। उपन्यासों की श्र्येचा कहानी के कथोपकथनों में कहीं श्रिषक संयम श्रौर नियंत्रण की श्रावश्यकता है। ये कथोपकथन जितने भी श्रिषक मनोभावों के श्रमुकृल होंगे उतने हो वे श्रिषक कलात्मक श्रौर उत्कृष्ट होंगे, तथा उनके द्वारा श्रन्तद्व न्द्र के श्रितिरिक्त मानसिक उत्कर्ष का भी मुन्दर चित्रण हो सकता है। भावपूर्ण गतिमय कथोपकथन का एक सुन्दर उदाहरण प्रेमचन्दर्जी की 'स्तीफा' कहानी में यह है—

"घर में जाते ही शारदा ने पूछा— 'किसलिए बुलाया था, बड़ी देर हो गई ?'

फतहचन्द्र ने चारपाई पर लेटते हुए कहा—'नशे की सनक थी, श्रौर क्या ? शैतान ने मुक्ते गालियाँ दीं, जलील किया। बस यही रट लगाये हुए था कि देर क्यों की । निर्देशी ने चपरासी से सेरा कान पकड़ने को कहा।'

शारदा ने गुस्से में त्राकर कहा—'तुमने एक जूता उतारकर दिया नहीं सुत्रार को ?'

फतहचन्द—'चपरासी बहुत शरीफ़ हैं, उसने साफ कह दिया—''हुजूर, मुक्तसे यह काम न होगा। मैंने भले श्रादमियों की इज्जत उतारने के लिए नौकरी नहीं की थी।'' वह उसी वक्त सलाम करके चला गया।'

शारदा---'यह बहादुरी हैं। तुमने उस साहब को क्यों नहीं फटकारा।'

फतहचन्द—'फटकारा क्यों नहीं, मैंने भी खूब सुनाईं। वह छड़ी लेकर दौड़ा—मैंने भी जूता सँभाला। उसने मुक्ते कई छड़ियाँ जमाईं—मैंने भी कई जूते लगाए।'

शारदा ने खुश होकर कहा—'सच? इतना-सा मुँह हो गया होगा उसका।'

फतहचन्द — 'चेहरे पर भाड़्-सी फिरी हुई थी।'

शारदा—'बड़ा श्रच्छा किया तुमने, श्रौर मारना चाहिए था। मैं होती तो बिना जान लिये न छोड़ती'।"

भावात्मक कहानियों में कथोपकथन स्वाभाविक कम छोर कवितामय अधिक होता है, किन्तु सम्पूर्ण कथा-प्रवाह में किसी भी प्रकार वह छानुपयुक्त नहीं प्रतीत होता। प्रसाद की 'समुद्र-सन्तरण' कहानी से इसका यह उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है— "मीवर-बाला श्राकर खड़ी हो गई। बोली—'मुक्ते किसने पुकारा ?'

'सेंने ।'

'क्या कहकर पुकारा ?'

'सुन्दरी।'

'क्यों सुम्ममें क्या सौन्दर्य है ? श्रीर है भी कुछ, तो क्या तुमसे विशेष ?'

'हाँ, त्राज तक मैं किसी को सुन्दरी कहकर नहीं पुकार सकाथा। क्योंकि यह सौन्दर्य-विवेचना मुक्तमें यब तक नहीं थी।'

'श्राज श्रकस्मात् यह सौन्दर्य-विवेक तुम्हारे हृदय में कहाँ से श्राया ?'

'तुम्हें देखकर मेरी सोई हुई सौन्दर्य-तृष्णा जाग गई ।'' ग्रत्यधिक भावुकतामय श्रौर कवित्वपूर्ण कथोपकथन कहानियों के स्वामाविक प्रवाह में बाधक ही वन जाते हैं।

#### देश, काल तथा वातावरण

उपन्यास में तो इन तीनों बातों का समावेश होता ही है, श्रौर कहानी में ये श्राए बिना रह नहीं सकतीं। घटना तथा पात्रों से सम्बन्धित स्थान, काल तथा उपयुक्त वातावरण की पृष्ठ-भूमि कथाकार को ही प्रस्तुत करनी पड़ती है, किन्तु उपन्यास की श्रपेद्धा वह बहुत ही संद्येप में श्रौर वस्तु-विन्यास से सम्बद्ध श्रस्यावश्यक द्येत्र तक ही सीमित रहती है। देश, काल तथा वातावरण का यह चित्रण बहुत स्वामाविक, श्राकर्षक श्रौर यथासम्भव पात्रों की परिस्थिति के श्रवुकूल होना चाहिए। ऐतिहासिक ही नहीं किसी स्थान-विशेष को लेकर लिखी गई कहानियों में उस काल या स्थान को लेकर किये गए वर्णनों या घटना-कम को प्रस्तुत करते हुए उस काल या स्थान-विशेष की विशेषताश्रों की पूरी जानकारी श्रावश्यक है एवं उनका पूरा-पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए वरना कई एक बहुत ही भद्दी भूलें हो जानी श्रसंभव नहीं। प्रेमचन्द जी की 'विश्वास' कहानी को ही ले लीजिए ( मानसरोवर, भाग

३, पृष्ठ १-२२)। उसमें प्रारम्भ में ही बम्बई के बाजार द्यौर दूकानटारों का जो वर्णन दिया है वह बनारस के बाजार के लिए ही उपयुक्त हो सकता है। पुनः उत्तर-प्रदेश के नगरों में दीख पड़ने वाले 'किराये के ताँगे' का उल्लेख उन्होंने बम्बई नगर-सम्बन्धी इस कहानी में भी कर दिया। बम्बई नगर में ताँगे पाए ही नहीं जाते उनके स्थान पर वहाँ एक घोड़े की 'विक्टोरिया गाड़ी' किराये पर चलती है।

#### वर्णन-शैली

इसका सम्बन्ध कहानी के सारे ही तत्त्वों से है। शब्द तथा भाव दोनों के वर्णन में वह लेखक के व्यक्तित्व को प्रतिविभिन्नत कर देती है। कहानी की वर्णन-शैली ऋत्यन्त श्राकर्षक, प्रवाहमयी श्रौर धारावाहिक होनी चाहिए। अपनी वर्णन-शैली द्वारा गृढ्-से-पूढ् भावनात्रों की सूद्म-से-सूद्दम अरुभूतियों की समुचित अभिन्यक्ति में ही लेखक की सफलता है। कहानी को प्रभावशाली बनाने के लिए भाषा की शक्ति का भी उपयोग किया जाता है। लक्त्णा, व्यंजना स्रादि शब्द-शक्तियों तथा स्रलंकार, मुहाविरे स्रीर लोकोक्तियों का उपयोग वर्णन-शैली के संवर्धन के लिए सहायक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। वर्णन-शैली में समुचित शक्ति तथा प्रभाव उत्पन्न करने के लिए वर्णन-शक्ति (पावर ऋॉफ़ डिस्किप्शन) के साथ विवरण-शक्ति ( पावर ऋॉफ़ नेरेशन ) भी ऋावश्यक होती हैं । संगति ऋौर प्रभाव की एकता ( यूनिटी ऋाँफ़ इम्प्रेशन ) भी कहानी के लिए स्त्रावश्यक है। इन्हीं सारे तत्त्वों के सम्मिश्रण से कहानी में कौत्हल ख्रौर ख्रौत्सुक्य की भावना को जाग्रत रखा जा सकता है। भाषा की यह सजीवता ख्रौर शक्ति कथा में गतिशीलता की भावना भी उत्पन्न कर देती है। वर्णन-शैली की उत्कृष्टता के लिए भाषा का सजीव श्रीर मुहाविरेदार होना भी श्रावश्यक है। साथ ही भाषा में समुचित ऋलंकारों ऋौर मुहाविरों के प्रयोग से उसकी साहित्यिकता तथा प्रभाव बढ़ता है, परन्तु उनका ऋत्यधिक प्रयोग हानि-कारक ही होता है।

देश, काल, वातावरण तथा परिस्थितियों के निरन्तर तथा स्थान-स्थान पर

बदलते रहने पर भी विचार, भाव श्रौर श्रनुभृतियों में सदेव एवं सर्वत्र समानता वनी रहती है। उनकी श्रीभव्यक्ति के साधनों—भाषा, वस्तु-विन्यास तथा वर्णन-शैली—में श्रवश्य श्रन्तर होता है। इनकी नृतनता ही लेखक की मौलिकता श्रौर नवीनता होती है। प्रयत्न करने पर भी लेखक श्रपने युग के श्रादशों श्रौर भावनाश्रों से प्रभावित हुए विना नहीं रह सकता। वस्तुतः लेखक की रचनाश्रों में उस युग के श्रादशों की ही श्रीभव्यक्ति होती है। इस श्रीभव्यक्ति का दंग श्रवश्य हो प्रत्येक लेखक का श्रपना होता है।

कहानियों के विषय के अनुरूप ही लेखक को अपनी लेखन-शैली में उपयुक्त परिवर्तन करने पड़ते हैं। व्यंग-प्रधान कहानियों की शैली व्यंगपूर्ण होती है, श्रौर भावात्मक तथा वर्णनात्मक कथाश्रों में भावुकता एवं विवरण की प्रधानता होना स्वाभाविक ही है। प्रत्येक लेखक का अपना ही विशिष्ट व्यक्तित्व होता है श्रौर उसी के अनुसार उसकी लेखन-शैली का विकास होता है। अपने आदशों के अनुरूप ही वह अपनी भाषा श्रौर वर्णन-शैली का भी स्वरूप निर्माण करता है। प्रसाद श्रौर प्रेमचन्द जी की अपनी-अपनी विभिन्न शैली उनकी व्यक्तिगत रुचियों की ही परिचायिका है।

इन उपर्युक्त तक्त्वों के द्यतिरिक्त भावावेग ( इमोशन ), द्रातुभृति द्रायवा संवेदना ( सेरिटमेस्ट ), द्रालौकिकता ( फेरटसी ) द्र्यौर हास्य ( ह्यूमर ) को कहानी के लिए द्रावश्यक तक्त्वों के रूप में स्वीकार किया जाता है। परन्तु इनका प्रयोग कहानी के विभिन्न भागों में कहाँ, किस रूप में तथा किस मात्रा में किया जाना चाहिए इसका निर्ण्य प्रत्येक कहानीकार को द्रापन स्विन्न, कला, कौशल के साथ ही कथा-वस्तु को ध्यान में रखकर करना पड़ता है। वस्तुत: संवेदना, भावुकता द्र्याद भाव-तक्त्व तो साहित्य में कलात्मक सौन्दर्य के लिए द्रात्यावश्यक हैं। ये तक्त्व द्रापने वास्तिविक रूप में सम्पूर्ण साहित्य के स्थायी द्राधार हैं एवं इनसे विहीन कथा को साहित्य कहना सम्भव नहीं।

## कहानी का ध्येय

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि कहानी का प्रमुख ध्येय निश्चित रूप

से मनोरंजन है: परन्त इस मनोरंजन के पीछे भी एक ख्रीर ध्येय द्यानिवार्य रूप से विद्यमान रहता है जो जीवन की किसी मार्मिक अभिव्यक्ति में ही निहित है। जहाँ उपन्यासकार या महाकाव्य का सृष्टा कवि सम्पूर्ण मानव-जीवन की विवेचना करता है वहाँ कहानीकार को मानव-मन के उन कुछ तथ्यों या गहरी अनुभृतियों को ही व्यक्त करके संतोष कर लेना पड़ता है जो कि उसके जीवन के अन्तरतम प्रदेश से सम्बन्धित रहती हैं। कहानीकार का चित्रपट अपेदाकृत छोटा और दोत्र सीमित ही रहता है जिससे उसे ऊपरी बातों की उपेद्धा करके विषय-विशेष पर ही ग्रापना ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। वस्तुतः कहानीकार मानव-जीवन से सम्बन्धित समस्यास्त्रों पर प्रकाश डालता है। किन्तु आधुनिक कहानियों में यह उद्देश्य व्यक्त न होकर व्यंजित ही होता है। हितोपदेश या उसी दंग पर लिखी गई प्राचीन कहानियों में कथा कहने के साथ-साथ उपदेश की मात्रा भी विद्यमान रहती थी । यह विशेषता केवल भारतीय साहित्य में ही पाई जाती हो, यह बात नहीं है, यूरोप में भी ईसप की कहानियाँ ऋौर ईरान में शेखसाटी की ग्रिलिस्ता-बोस्ताँ इसी विशेषता के उदाहरण हैं। परन्तु श्राधनिक कहानियाँ एक विशिष्ट उद्देश्य की प्रतिपादिका होती हुई भी अपदेशात्मक नहीं होतीं, कम-से-कम उन्हें वैसा बनाने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है।

श्राजकल की कहानियों में चिरित्र-चित्रण की ही प्रधानता होती है। एवं उनमें किसी भी उद्देश्य विशेष की श्राभित्यक्ति हो यह निश्चितरूपेण नहीं कहा जा सकता। उनमें चिरित्र-चित्रण के द्वारा या तो मानसिक विश्लेषण करके लेखक मानव-हृदय की श्रानुभूतियों श्राथवा वहाँ चल रहे श्रान्तद्वन्द्व का चित्रण करता है या लेखक श्रापनी कहानी के पात्रों के चिरित्र में श्रापने निजी दृष्टिकीण को प्रकट करके सुरपष्ट करता है। प्रगतिवादी लेखकों की कहानियाँ इसी दूसरे प्रकार की रचनाएं हैं। वे समाज के वर्तमान संगठन में श्रामूल चूल परिवर्तन करना चाहते हैं, एवं श्रमजीवी वर्ग (प्रोलेतेरियत) के सुख-दुःख, श्राशा-निराशा श्रीर उनकी जीवन-सम्बन्धी श्रमुभूतियों को श्रपनी रचनाश्रों का विषय बनाकर कान्तिकारी भावनाश्रों के

प्रचार द्वारा उनमें जागृति उत्पन्न करके श्रत्यावश्यक परिवर्तनों के लिए उन्हें प्रेरित करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। कुळु कहानीकार वर्तमान सामाजिक समस्याश्रों की विषमता को चित्रित करके उनके प्रित श्रपने सुधारवादी दृष्टिकोण को श्रपनी कहानियों में उपस्थित करते हैं। मनोविश्लेषक कथाकार मानव-मन की गहराइयों में पैठकर उसकी रहस्यमयी प्रवृत्तियों की व्याख्या को ही श्रपनी कहानियों का उद्देश्य बनाता है। कला के लिए कला को श्रपना ध्येय बनाकर चलने वाले कहानी-लेखक श्रपनी रचना को कलात्मक, भावपूर्ण एवं रोचक बनाने पर सर्वथा किसी उद्देश्य से विहीन नहीं रह सकता। किसी प्रचारात्मक या उपदेशात्मक ध्येय से दूर रहकर विशुद्ध चरित्र-चित्रण श्रीर मनोरंजन के उद्देश्य की वह भी उपेद्धा नहीं कर सकता। श्रन्ततोगत्वा कहानी का प्रमुख ध्येय मनोरंजन ही स्वीकार किया जा सकता है, किन्तु साथ ही चरित्र-चित्रण या वस्तु-विन्यास द्वारा मानव-जीवन की व्याख्या भी उसमें विद्यमान होनी चाहिए।

## कहानी के स्वरूप तथा लिखने के प्रकार

कहानी के श्रव तक श्रनेकों स्वरूप देखने को मिले हैं श्रीर उनसे भी श्रलग बहुत-से प्रकारों की कल्पना की जा सकती है, किन्तु विषय की दृष्टि से सारी कहानियों को मुख्यतः चार विभागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) घटना-प्रधान, (२) चरित्र-प्रधान, (३) वर्णन-प्रधान, तथा (४) भाव-प्रधान।

घटना-प्रधान कहानियाँ प्रत्येक काल ग्रौर देश में बहुतायत से निरन्तर प्रचलित रही हैं। इस प्रकार की कहानियों में चिरत्र-चित्ररा पर मुख्यतः ध्यान नहीं दिया जाता, किन्तु घटनाग्रों का ही विवरण ग्रधिक रहता है। कौतृहल ग्रौर ग्रौत्सुक्य की भावना को जागृत रखना ही इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य होता है। बहुत-सी ऐतिहासिक कहानियाँ ग्रौर सारी जास्सी कहानियाँ घटना-प्रधान होती हैं। ऐसी कहानियों की श्रेष्टता मुख्यतः इसी वात पर निर्भर रहती हैं कि उनमें बाह्य घटनाग्रों की ग्रपेदा ज्यान्तरिक घटनाग्रों को कितना ग्रधिक महत्त्व दिया गया है।

चित्र-प्रधान कहानियाँ प्रधानतया इसी शताब्दी की देन हैं। कला की दृष्टि से चरित्र-प्रधान कहानियाँ घटना-प्रधान कहानियों से श्रेष्ट समभी जाती हैं। भानव-जीवन के विभिन्न स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप-विशेष का ही उनमें चित्रण होता है। मानव-चरित्र की व्याख्या करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, किन्तु उनकी विशेषता उनमें किये गए चरित्र-चित्रण में पाई जाने वाली स्वामाविकता श्रौर सजीवता पर ही प्रधानतया निर्मर रहती है।

वर्णन-प्रधान कहानियों में वर्णन की ही प्रधानता होती है। देश, काल, वातावरण, परिस्थितियों, पात्रों आदि के विस्तृत विवरण द्वारा ही इन कहानियों का प्रारम्भ होता है और आगे भी ऐसे ही विवरणों का प्राधान्य रहता है। चरित्र-चित्रण, घटनाओं के स्वाभाविक विकास और कथानक के प्रवाह की ओर लेखक विशेष ध्यान नहीं देता एवं कथा-तस्व की दृष्टि से इन कहानियों को महस्व नहीं दिया जा सकता और न वे अेष्ठ ही मानी जा सकतीं।

भाव-प्रधान कहानियों में मनोभावों के विश्लेपण की स्रोर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। मानसिक उतार-चढ़ाव, हृदय में चलने वाले स्नन्दर्भ द्वार विभिन्न प्रवृत्तियों के संवर्ष के चित्रण के साथ ही उनकी विशद व्याख्या भी इन कहानियों में की जाती है। प्रस्तुत भावों की गहनता एवं विषय की जटिलता के कारण ऐसी कहानियों में रोचकता कम होती है स्रोर वे सर्वसाधारण का मनोरंजन नहीं कर पातों। गम्भीर विचार वाले उचकोटि के पाठकों के लिए इनका विशेष महत्त्व होता है, स्रोर लेखक की चतुराई एवं विश्लेषण-कुशलता पर ही ऐसी कहानियों का महत्त्व निर्भर रहता है।

कहानी लिखने के भी अपनेकों प्रकार देखने में आते हैं, परन्तु उनका वर्गीकरण इन मुख्य रूपों में किया जा सकता है—

(१) ऐतिहासिक या वर्णनात्मक-प्रगाली—लेखक एक द्रष्टा या विवरण-कर्ता (रिपोर्टर) की भाँति सम्पूर्ण कहानी को कहता है। जैसे—

"यह घटना स्त्राज से २४०० वर्ष पहले की है।....स्रादि।" यह कहना ठीक नहीं होगा कि ऐसी कहानियों में कथोपकथन बहुत ही कम होते हैं स्त्रीर उनका प्रयोग किसी विशिष्ट बात को वक्ता के शब्दों में ही दुहराने के लिए किया जाता है।

(२) कथोपकथन-प्रगाली—इस प्रणाली के अनुसार लिखी जाने वाली कहानियों में कथोपकथन की सरसता तथा उसके द्वारा घटनाओं की गतिशीलता पर विशेषरूपेण ध्यान देना पड़ता है। पात्रों के चारित्रिक विकास और घटनाओं के कमिक प्रवाह के लिए यह प्रणाली सहायक हो सकती है, किन्तु एक-मात्र इसी प्रणाली का सहारा लेकर सारी कहानी को सफलतापूर्वक लिख सकना सरल नहीं।

प्रायः जितनी भी कहानियाँ लिखी जाती हैं उनमें इन उपर्युक्त दोनों प्रणालियों का विभिन्न श्रनुपात में सम्मिश्रण पाया जाता है। कुछ साहित्य-समीत्तक इन दोनों प्रणालियों का श्रलग-श्रलग श्रस्तित्व न मानकर दोनों की सम्मिश्रत प्रणाली को ही एक प्रणाली विशेष का स्थान देते हैं।

- (३) स्रात्म-कथन-प्रणाली—इसमें लेखक एक या श्रिषक पात्रों की स्राप-बीती के रूप में सारी कहानी को लिख देता है। ऐसी कहानियों की यथार्थता बहुत मार्मिक होती है। डायरी के रूप में लिखी गई कथाएं भी इसी झात्म-कथन-प्रणाली का ही एक उपित्रमाग-मात्र हैं। स्रात्म-कथन-प्रणाली की कहानियाँ लिखना पर्याप्त किटन है, क्योंकि लेखक इसमें बहुज्ञता का परिचय नहीं दे सकता। किन्तु इस रूप में लिखी गई कहानियाँ प्रायः स्रत्यिक सरल स्रौर स्वामाविक होती हैं। इस प्रणाली की कहानियाँ लिखने का प्रचलन स्राजकल हिन्दी में बढ़ रहा है।
- (४) पत्रात्मक-प्रणाली के अनुसार लिखी गई कहानियों में सम्पूर्ण कथा का विकास पत्रों के उत्तर-प्रत्युत्तर द्वारा ही होता है। ऐसी कहानियों की सफलता के लिए पत्र में अनर्गल या अनावश्यक अंशों का समावेश न करने की खोर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इस प्रणाली में पात्रों

के चारित्रिक विकास की गुञ्जाइश कम ही होती है। इसी प्रकार पत्रों में घटनाओं के रूप में भी बहुत शिथिलता श्रा जाती है।

कहानी लिखने की इन मुख्य प्रणालियों के त्र्यतिरिक्त त्र्यन्योक्ति, समाचार-पत्र या स्वप्न द्वारा भी कथा कही जा सकती है। ऐसी कई त्र्यन्य नूनन प्रणालियाँ भी प्रयुक्त की जा सकती हैं, परन्तु त्र्यन्ततः वे उपर्युक्त विभिन्न प्रणालियों से बहुत त्र्यधिक भिन्न नहीं होंगी।

## कहानी का प्रारम्भ और अन्त

किसी भी विषय को लेकर किसी भी प्रणाली में लिखी गई कहानी क्यों न हो, उसकी सफलता का बहुत-कुछ रहस्य प्रधानतया उसके प्रारम्भ श्रौर श्रन्त करने के ढंग पर निर्भर रहता है।

कहानी का प्रारम्भ करने के अपनेक ढंग हैं। किसी भी दृश्य, व्यक्ति या वस्तु के वर्णन से कथा का त्र्यारम्भ करना कठिन नहीं। प्रायः कहानियाँ इसी प्रकार प्रारम्भ की जाती हैं। दूसरा ढंग यह है कि किसी वार्तालाप को लेकर कथा का प्रारम्भ किया जाय। यों कहानी की पहली पंक्ति से ही कहानी अपने-आप आगे बढ़ने लगती है। तीसरे ढंग से आरम्भ की गई कहानियों में किसी घटना को लेकर ही उसका प्रारम्भ किया जाता है और यों प्रारम्भ से ही औत्सुक्य को जाम्रत कर दिया जाता है। पाश्चात्य देशों में घटनात्मक कहानियों का प्रारम्भ प्रायः इसी ढंग से किया जाता है जिससे उस कहानी की मुख्य घटना का आमास भी प्रारम्भ में दे दिया जाय।

साधारण वार्तालाप को लेकर ही बहुत कलात्मक एवं नाटकीय ढंग से प्रारम्भ की गई कहानी का उदाहरण प्रसाद जी की 'स्राकाश-दीप' कहानी में मिलता है, जो इस प्रकार है—

" 'बन्दी !' 'क्या है ? सोने दो ।' 'मुक्त होना चाहते हो ?' 'श्रभी नहीं, निद्रा खुलने पर । चुप रहो ।' 'फिर श्रवसर न मिलेगा ।' 'बड़ा शीत है कहीं से कम्बल डालकर कोई शीत से मुक्त करता ?' ''

सारांश यह है कि कहानी की प्रारम्भिक पंक्तियाँ इतनी त्राकर्षक होनी चाहिए कि वे पाटक को एकदम त्राकृष्ट कर लें और पाटक का कौत्हल प्रारम्भ से बढ़ने लगे।

कहानी का ऋन्त यद्यपि उसके प्रारम्भ से कहीं सरल होता है परन्त वह प्रारम्भ से बहुत ऋधिक महस्वपूर्ण होता है। कहानी के ऋन्त का प्रभाव पाटक पर स्थायी रूप से पड़ता है, अतएव किसी कहानी-सम्बन्धी उसकी सम्मति विशेषतया उसके अन्त पर ही निर्भर रहती है। यदि कहानी का श्रन्त श्रस्वाभाविक होगा तो न कोई उस कहानी से प्रभावित होगा श्रीर न वह कलात्मक दृष्टि से उत्कृष्ट ही कही जायगी। श्रतः कहानी का श्चन्त स्वामाविक श्रौर चमत्कारपूर्ण होते हुए भी पाठक पर स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला होना चाहिए। किसी कहानी को पढ लेने के बाद उससे प्रकट होने वाली विशिष्ट वेदनामय ऋतुभृति से पर्याप्त समय तक पाटक के हृदय को आप्लाबित करते रहने के लिए यह अत्यावश्यक है कि कहानी का श्चन्त ठीक समय पर उचित ढंग से कुशलतापूर्वक किया जाय। सम्पूर्ण कथा-प्रवाह के तारतम्य को बनाए रखने के लिए लेखक की कुशलता का परिचय कहानी के अन्त में मिलता है। भावात्मक कहानियों का अन्त करना विशेषतया ऋत्यन्त कठिन होता है। उनमें चरित्र-चित्रण का ब्यौरे-वार विवरण नहीं मिलता है जिससे वे सर्वसाधारण के लिए पहेलियों के रूप में बन जाती हैं।

## कहानी और उपन्यास

कहानी के मूल तत्वों का संदोप में कुछ विवेचन ऊपर किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि कहानी और उपन्यास में पाए जाने वाले कई तत्त्व समान और मूलतः एक ही हैं। किन्तु इस मूलगत एकता और ऊपरी समानता के होते हुए भी दोनों के उद्देश्यों में भेद अवश्य है न्नौर वे कई बातों में स्पष्टतया न्नालग-न्नालग हैं, जिनका संदेप में यहाँ उल्लेख किया जाता है:

- (१) उपन्यास स्त्रीर कहानी में सबसे बड़ा स्नन्तर स्नाकार का है। उपन्यास में पात्रों का बाहुल्य एवं विस्तार होता है, उसमें घटनास्त्रों, परिस्थितियों, देश, काल स्त्रीर वातावरण का स्नत्यन्त विशद विवेचन किया जाता है, किन्तु कहानी समस्त जीवन के किसी एक स्रंग या पहलू विशेष या विशिष्ट बिन्दु को ही स्नपने सम्मुख रखती है। स्रंग्नेजी साहित्यिकों का यह कथन कि कहानी जीवन के किसी एक पहलू की भाँकी मात्र है सर्वथा उपयुक्त है। किन्तु यह भाँकी स्नपने-स्नापमें सर्वथा पूर्ण होती है।
- (२) कहानी में उपन्यास की-सी अनेकरूपता नहीं होती। उसमें न तो प्रासंगिक कथाएं ही होती हैं श्रीर न वातावरण तथा देश-काल की परि-रिथितियों का विस्तार ही मिलता है। जीवन के जो विभिन्न चित्र तथा उनका जो विस्तार उपन्यासों में भिलता है वह अनेक आख्यायिकाओं में भी नहीं समा सकता। कहानी का चेत्र सीमित तथा छोटा होता है। कहानी में उपन्यास की-सी जटिलता नहीं होती, वह अपेदाकृत बहुत ही सरल होती है।
- (३) कहानी-लेखक जहाँ ऋपनी कहानियों में कथानक, चरित्र-चित्रण तथा शेली ऋादि विभिन्न तक्वों में से किसी एक को हो मुख्यता प्रदान कर सकता है, वह सबको ही एक साथ नहीं ऋपना सकता, वहाँ उपन्यासकार ऋपनी रचना में सबका ही समावेश कर सकता है।
- (४) उपन्यास के पात्र कहानी के पात्रों की अपेटा कहीं अधिक सजीव होते हैं। उपन्यासकार को उनके चिरित्र-विकास का पर्याप्त अवसर मिलता है, जो कहानीकार को कदापि उपलब्ध नहीं हो सकता। किसी घटना-विशेष या एक विशिष्ट पहलू को लेकर किसी कहानो में किये गए चिरित्र चित्रस्य से किसी पात्र का व्यक्तित्व इतना स्पष्ट और सम्पूर्ण नहीं हो पाता कि वह पाठक के हृदय में स्थायी प्रभाव डाल सके।
  - () कहानी में कथन-शैली का विशेष महत्त्व रहता है ग्रीर उसमें उप-

न्यास की ऋपेद्मा काव्यत्व की मात्रा ऋधिक रह सकती है।

यों कहानी ऋपनी प्रभावोत्पादकता, संन्नितता, एकध्येयता तथा ऋनुभव की तीव्रता के कारण उपन्यास से सर्वथा स्वतन्त्र सत्ता रखती है।

## भारत का प्राचीन कहानी-साहित्य

भारत में कहानी-साहित्य की परम्परा बहुत ही पुरानी है ख्रौर अनु-मानतः वह वैदिक साहित्य से ही प्रारम्भ होती है, जिसमें कहानी के प्रारम्भिक रूप का बीज उपलब्ध होता है। तदनन्तर उपनिषदों, पुराणों तथा ब्राह्मण्-ग्रन्थों में कथा-साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होता गया। उपनिषदों में टार्शनिक वाद-विवाद के समय ख्राख्यानों का ख्राश्रय लिया गया है। पुराणों में उर्वशी, मय, पुरुखा, नल-दमयन्ती ख्रादि के ख्राख्यान मिलते हैं। ब्राह्मण ग्रन्थों में दृष्टान्तों ख्रौर उदाहरणों के ख्रितिरक्त प्राचीन राजाख्रों की कथाएं भी उपलब्ध होती हैं!

बौद्ध-काल में लिखी गई जातक-कथाएं अपनी रोचकता और शाली-नता के लिए सुविख्यात हैं। विचार और आदशों की दृष्टि से इनमें बहुत-सी कथाएं आज भी विश्व-साहित्य में बेजोड़ हैं। इन कहानियों का कई विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। अनुमान यह है कि ईसप की कहानियाँ (ईसप्स फेबल्स) और सिन्दबाद नाविक (सिन्दबाद दी सेलर) की कथाएं इन्हीं भारतीय कथाओं से प्रेरित भावनाओं पर आधारित हैं।

संस्कृत कथा-साहित्य में 'पंचतन्त्र' श्रौर 'हितोपदेश' की कहानियों का श्रपना विशिष्ट स्थान है। इनमें पशु-पित्त्यों को भी पात्र के रूप में ग्रहण करके उनके द्वारा श्रानेक उपदेशपद व्यावहारिक नीति से युक्त कहानियाँ कही गई हैं। इन ग्रन्थों का भी कई विदेशी भाषात्रों में श्रानुवाद हो चुका है।

पैशाची में लिखी गई गुणाब्य की 'बुड्ट कहा' (बृहत्कथा) भारतीय कथा-साहित्य का अ्रमूल्य रत्न हैं। अ्रपने मूल रवरूप में यद्यपि यह प्रन्थ अप्रत तक अ्रप्राप्य है, किन्तु इसकी कथाएं भारतीय साहित्य में परम्परागत चली आ रही हैं। सोमदेव द्वारा लिखित 'कथा सरित्सागर' कोई ईसा की दसवीं शा बदी मैं लिखा गया था।

यों प्राचीन भारतीय कथा-साहित्य बहुत समृद्ध रहा है। जन-साधारण में प्रचलित बहुत-सी लोक-कथात्रों, रोमांचक कहानियों (रोमेण्टिक टेल्स) श्रीर श्रलौकिक वार्ताश्रों में श्रन्ततः श्राज भी, चाहे वह बीज रूप में ही क्यों न हो, उसी प्राचीन भारतीय साहित्य की वही पुरातन परम्परा बरावर चली श्रा रही है।

किन्तु रचना की दृष्टि से प्राचीन भारतीय कहानियों श्रीर श्राधुनिक हिन्दी-कहानियों में बहुत श्रधिक श्रन्तर है। प्राचीन कहानियों के श्रालम्बन लोकनायक होते हुए भो उनमें व्यक्तित्व का सर्वथा श्रभाव ही रहता था। पात्रों का विस्तृत परिचय भी उनमें नहीं पाया जाता था। साहित्यिक कथाश्रों की शैली समास, श्रनुपास, रूपक श्रादि से बोक्तिज होती थी तथा श्रनावश्यक तर्क-वितर्क को श्रधिक महत्त्व दिया जाता था। 'पंचतन्त्र' श्रीर 'हितोपदेश' की कहानियों की भाषा श्रवश्य पर्याप्त सरल है।

श्राधुनिक कहानी में सरलता श्रिषक होती है श्रीर उसमें भावों के विश्लेषण, मानिसक संघर्ष श्रीर चिरत-चित्रण पर श्रिषक ध्यान दिया जाता है। उधर प्राचीन कहानी में चमत्कार, विवरण श्रीर श्रलंकार-प्रियता की प्रमृति श्रिषक होती थी। कौत्हल तथा श्रीत्मुक्य को बनाए रखने के लिए मानवेतर उपकरणों का श्राश्रय प्रहण किया जाता था, जिसका कि श्राधुनिक कहानी में सर्वथा श्रमाव ही होता है। श्राधुनिक कहानियों में बौद्धिकता की प्रधानता होती है, श्रीर उनमें राजा-रानियों की कथा न होकर जनसाधारण के जीवन का ही विवरण रहता है। पुनः पुराने श्राख्यानों में तो श्रमेक उपकथाएं भी चलती रहती हैं, जैसा श्राधुनिक कहानियों में नहीं होता। पुराने ग्रन्थों में दिये गए दृष्टान्तों का स्वरूप श्रवश्य श्राधुनिक कहानी के श्रिक निकट है। श्रतएव यह स्पष्ट है कि हिन्दी-कहानी प्राचीन भारतीय परम्परा के श्रन्तर्गत होती हुई भी श्राधुनिक पाश्चात्य कहानी के श्राधार पर ही श्राधारित है।

## हिन्दी-कहानी का विकास

हिन्दी में प्रारम्भिक कहानियाँ अनुवाद के रूप में वैताल-पच्चीसी, सिंहा-

सन-वतीसी, शुक बहोतरी ग्रादि नाम से त्राईं। इंशा ग्रल्ला-कृत 'रानी केतकी की कहानी' ख्रौर राजा शिवप्रसाट द्वारा लिखित 'राजा भोज का सपना' त्र्याधनिक हिन्दी-कहानी के प्रथम स्वरूप हैं। परन्तु वास्तव में हिन्दी-कहानी ब्यायनिक युग की देन है ब्रार इसका प्रारम्भिक विकास ब्रंब्रे जी ढंग की छोटी कहानी के अनुकरण पर ही हुआ है। आधुनिक हिन्दी का प्रारम्म ईसा की २०वीं सदी के आरम्भ से ही गिना जाना चाहिए। सन् १६०० ई० की जनवरी से सप्रसिद्ध हिन्दी पत्रिका 'सरस्वती' का प्रकाशन प्रारंभ हुआ और तब से ही आधुनिक हिन्दी-कहानी का वास्तविक पारंभ हुआ। किशोरीलाल गोस्वामी-लिखित हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक कहानी 'इन्द्रमती' जून १८०० ई० में 'सरस्वती' में प्रकाशित हुई। शेक्सपियर के खंग्रे जी नाटक 'टेम्पेस्ट' ग्रौर उसी प्रकार की एक राजपूत कहानी के सम्मिश्रण से इस कहानी की रचना की गई थी। पार्वतीनन्दन स्प्रौर वंगमहिला ने कितनी ही वंगला कहानियों का हिन्दी में रूपान्तर करके हिन्दी-कहानी के विकास में योग दिया । वंगमहिला की 'दुलाई वाली' कहानी में स्थानीय वातावरण के साथ यथार्थवादी चित्रत्य की आशापूर्ण भलक प्रथम बार हिन्दी में देखने को मिली ( सरस्वती, मई १६०५)। प्रसादजी ने 'इन्दु' पत्र में 'ग्राम' शीर्षक स्रपनी सर्वप्रथम कहानी प्रकाशित करवाकर सन् १६११ ई० में इस द्वित्र में प्रवेश किया। प्रतिदिन के जीवन से ही नहीं लेकिन लेखक की कल्पना से इस प्रकार प्रसत होने वाली हिन्दी-कहानियों का यह प्रारम्भ उनके विकास में एक महस्वपूर्ण उत्थान का ऋारंभ था। इसी समय विश्वस्भर-नाथ जिल्जा, विश्वम्मरनाथ शर्मा कौशिक, राजा राधिकारमण्प्रसाटसिंह, ज्वालादत्त शर्मा, चतुरसेन शास्त्री, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी त्रादि ने भी मुन्टर कहानियाँ लिखनी प्रारम्भ कीं । इन लेखकों की कई प्रारम्भिक कहा-नियाँ भी बहुत ही सुन्दर कृतियाँ है । परन्तु हिन्दी-कहानी का प्रथम विकास येमचन्दली की प्रथम कहानी 'पंच परमेश्वर' में मिलता है, जो जून १९१६ की 'सरस्वती' में पहली बार प्रकाशित हुई थी।

प्रेमचन्द्जी का हिन्दी-साहित्य-संसार में त्र्याना हिन्दी-कहानी-साहित्य

के इतिहास की एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। बरतों से उद्दूर में लिखकर वे स्रपनी शैली को सँवार चुके थे स्रौर स्रपनी कहानी-लेखन-कला को परिष्कृत कर चुके थे। इस प्रकार तब वे कोई नौसिखिये कहानी-लेखक नहीं थे, परन्तु बहुत-कुछ सिद्धहस्त कलाकार थे। स्रतएव स्रव कहानी-लेखन-कला का स्रादर्श भी ऊँचा हो गया स्रौर प्रेमचन्दजी का प्रभाव स्रन्य कहानी-लेखकों पर भी पड़ने लगा। इसी समय कहानी-चेत्र में प्रवेश करने वालों में राय कृष्ण्यदास, पं० गोविन्दल्लभ पन्त, सुदर्शन, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, चएडी-प्रसाद 'हदयेश' स्रौर शिवपूजनसहाय के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस समय हास्य-रस की कहानियाँ लिखने वालों में गंगाप्रसाद (जी० पी०) श्रीवास्तव का ही नाम लिया जा सकता है। गोपालराम गहमरी ने जास्सी कहानियाँ लिखीं। उग्रजी ने भी कई सुन्दर कहानियाँ लिखी थीं।

यह युग हिन्दो के कहानी-चेत्र में श्रभूतपूर्व उत्थान का था। श्रनेकों नए-नए लेखकों ने इस चेत्र में प्रवेश किया श्रीर ये नवयुवक कहानीकार श्रपनी लेखनी द्वारा कहानी-लेखन-कला को श्रिष्ठकाष्टिक सँवारने लगे, जिनमें से सर्वश्री जैनेन्द्रकुमार, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, रघुपति सहाय, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, इलाचन्द्र जोशी, भगवतीचरण वर्मा, चन्द्रगुप्त विद्यालंकार, मोहन-लाल महतो 'वियोगी,' वाचस्पति पाठक, जनर्दन का 'द्विज', वृन्दावनलाल वर्मा, उपेन्द्रनाथ 'श्रश्क' तथा 'श्रज्ञेय' की कृतियाँ सचमुच ही महत्त्वपूर्ण हैं।

ईसा की बीसवीं सदी के दूसरे चतुर्थां श के प्रारम्भ से ही हिन्दी-कहानी-चेत्र में एक सर्वथा अनपेचित नृतन प्रभाव पड़ने लगा। रवीन्द्र, शरत्चन्द्र आदि बंगला-लेखकों का प्रभाव अब हिन्दी-लेखकों पर से घटने लगा था और अब उनके स्थान पर हिन्दी के कहानी-लेखक रूसी लेखकों की कहानियाँ अधिक आदर और अद्धा से पढ़ने लगे। महात्मा गाँघी तॉल्स्तॉय को आदर की दृष्टि से देखते थे, किन्तु जब पं० जवाहरलाल नेहरू ने तुर्गनेव, दास्तोयेव्सकी, और गोर्की की चर्चा प्रारम्भ की तो हिन्दी के कहानी-लेखक भी इन रूसी लेखकों की कहानियों की और आकृष्ट हुए। इस नए प्रभाव का प्रथम महत्त्वपूर्ण परिस्ताम कहानी-लेखन-कला की उन्नति हुआ; पुन: अब कहानी- लेखक जन-साधारण के जीवन को चित्रित करने के लिए श्रिधिकाधिक प्रयत्न-शील होने लगे। कई वर्षों के बाद यही प्रभाव बढ़ते-बढ़ते श्रिधिक व्यापक बन गया श्रीर तब उसने राजनीति के साथ साहित्य में भी प्रगतिशील परम्परा का स्वरूप ले लिया। श्राज हिन्दी-कहानी-च्लेत्र में इस परम्परा का प्रति-निधित्व करने वाले श्रनेकानेक लेखक हैं, जिनमें यशपाल, पहाड़ी, रांगेय राघव, श्रमृतराय श्रादि लेखकों ने श्रनेकों सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं।

केवल श्रर्ध-शताब्दी के इस थोड़े से काल में हिन्दी के कहानी-साहित्य में जो उन्नित हुई है वह सर्वथा श्राशातीत है। उपरोक्त विभिन्न परम्पराश्रों के श्रितिरिक्त भी कई एक प्रतिभाशाली लेखकों ने सुन्दर कहानियाँ लिखकर हिन्दी-साहित्य के उद्यान को सुसि जित एवं भरपूर बनाया है। श्री श्रीराम शर्मा ने शिकार-सम्बन्धी कहानियाँ लिखकर एक सर्वथा श्रञ्जूते चेत्र को श्रपनाया है। सर्वश्री ब्रजमोहन वर्मा, श्रम्नपूर्णानन्द, हरिशंकर शर्मा, कृष्णदेवप्रसाद गौड़ 'बेटब' ने व्यंग श्रीर हास्य से भिश्रित बहुत ही सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। रामचन्द्र तिवारी ने वैज्ञानिक कहानियाँ लिखकर हिन्दी-साहित्य में एक सर्वथा नया प्रयोग किया है। कई एक महिलाश्रों ने भी कहानियाँ लिखी हैं; उनमें श्रीमती सुमद्राकुमारी चौहान, होमवती देवी, कमला चौधरी, उपा देवी मित्रा, सत्यवती मिल्लक श्रीर चन्द्रिकरण सौनरेक्सा श्रादि के नामों का उल्लेख बड़े ही श्रादर के साथ किया जाना चाहिए।

## उसने कहा था

( 9 )

वड़े-बड़े शहरों के इक्के-गाड़ी वालों की ज़बान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है, श्रीर कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है, कि श्रमृतसर के बम्बूकार्ट वालों की बोली का मरहम लगायं। जब बड़े-बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ को चाबुक से धुनते हुए, इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से श्रपना निकट सम्बन्ध स्थिर करते हैं, कभी राह-चलते पैदलों की ब्राँखों के न होने पर तरस खाते हैं, कभी उनके पैरों की ग्रॅंगुलियों के पोरों को चीथकर ग्रपने ही को सताया हुग्रा बताते हैं, और संसार-भर की ग्लानि, निराशा और त्रोभ के अवतार बने नाक की सीध चले जाते हैं, तब श्रमृतसर में उनको बिरादरी वाले तक्न चक्कर-दार गितयों में, हर-एक लड्डी वाले के लिए ठहरकर सब का समुद्र उमड़ाकर 'बचो खालसा जी !' 'हटो भाईजी !' 'ठहरना भाई !' 'त्राने दो लाला जी !' 'हटो बाला !' ( = बादशाह ) कहते हुए सफ्रोद फेंटों, खचरों और वत्तकों. गन्ने और खोमचे और भारे वालों के जङ्गल में से राह खेते हैं। क्या सजाल है, कि 'जी' श्रोर 'साहब' बिना सुने किसी को हटना पड़े। यह बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं; चलती है, पर मीठी छरी की तरह महीन मार करती हुई। यदि कोई बुढ़िया बार-बार चेतावनी देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वचनावली के ये नमूने हैं—'हट जा जी शो जोगिये, हट जा करमाँ वालिये, हट जा पुत्ताँ प्यारिये; बच जा लम्बी वालिये।' समष्टि में इनके अर्थ हैं, कि तू जीने थोग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लम्बी उमर तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिये के नीचे आना चाहती है ?—बच जा।

ऐसे बम्बूकार्ट वालों के बीच में होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दूकान पर आ मिले। उनके बालों और ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। वह अपने मामा के केश घोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए वड़ियाँ। दूकान-दार एक परदेशी से गुथ रहा था, जो सेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था।

''तेरे घर कहाँ हैं ?"

"मगरे में - श्रौर तेरे ?"

"माँ में —यहाँ कहाँ रहती है ?"

"अतरसिंह की बैठक में, वे मेरे मामा होते हैं।"

"मैं भी मामा के यहाँ श्राया हूँ, उनका घर गुरु बाज़ार में है।" इतने में दूकानदार निवटा श्रीर इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ-साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कराकर पूछा —"तेरी कुड़माई (=मँगनी) हो गई ?"

इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर 'धत्' कहकर दौड़ गई और लड़का मुँह देखता रह गया।

दूसरे-लीसरे दिन सब्ज़ी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ अकस्मात् दोनों मिल जाते। महीना-भर यही हाल रहा। दो-तीन बार लड़के ने फिर पूछा, 'तेरी छुड़माई हो गई ?' और उत्तर में वही 'धत्' मिला। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हँसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की, लड़के की सम्भावना के विरुद्ध बोली—"हाँ हो गई।"

<sup>&</sup>quot;कब ?"

"कल, देखते नहीं, यह रेशम से कड़ा हुन्ना 'सालू' (= न्नोड़नी)।" लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में घकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन-भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा न्नौर एक गोभी वाले के ठेले में दूध उँडेल दिया। सामने नहाकर न्नाती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर न्नाचे की उपाधि पाई। तब कहीं घर पहुँचा।

( २ )

"राम-राम, यह भी कोई लड़ाई है! दिन-रात खन्दकों में बैठे हिड्डियाँ अकड़ गईं। लुधियाना से दस गुना जाड़ा, मेंह श्रौर वरफ़, ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धँसे हुए हैं। ग़नीम कहीं दिखता नहीं:—घण्टे-दो घण्टे में कान के परदे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खन्दक हिल जाती है श्रौर सौ-सौ गज़ धरती उद्घल पड़ती है। इस गैंबी गोले से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का ज़लज़ला सुना था, यहाँ दिन में पच्चीस ज़लज़ले होते हैं। जो कहीं खन्दक से बाहर साफ़ा या कुहनी निकल गई, तो चटाक से गोली लगती है। न मालूम वेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं।"

"लहनासिंह, और तीन दिन हैं। चार तो खन्दक में विता ही दिए, परसों 'रिलीफ़' घा जायगो, और फिर सात दिन की छुटी। अपने हाथों किटका (= बकरा मारना)करेंगे और पेट-भर खाकर सो रहेंगे। उसी फिरंगी (=फ़ेंच) मेम के बाग में—मखमल की-सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं, दाम नहीं लेती। कहती है, तम राजा हो, मेरे मुक्क को बचाने थाए हो।"

"चार दिन तक पलक नहीं फूँपी। बिना फेरे घोड़ा विगड़ता है ग्रौर बिना लड़े सिपाही। मुफे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाय। फिर सात जर्मनों को श्रकेला मारकर न लौटूँ तो मुफे दरबार साहब की दहलीज पर मत्था टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के, कलों के घोड़े—संगीन देखते ही मुँह फाड़ देते हैं, और पैर पकड़ने लगते हैं। यों श्रॅंधेरे में तीस-तीस मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था—चार मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट श्राने का कमान दिया, नहीं तो—"

"नहीं तो सीधे बर्लिन पहुँच जाते । क्यों ?" सूबेदार हज़ारासिंह ने मुस्कराकर कहा—"लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाये नहीं चलते । बड़े श्रक्रसर दूर की सोचते हैं । तीन सौ मील का सामना है । एक तरक बढ़ गए तो क्या होगा ?"

"स्वेदारजी, सच है" लहनासिंह बोला—"पर करें क्या ? हिंडुयों-हिंडुयों में तो जाड़ा घँस गया है। सूर्य निकलता नहीं श्रीर खाई में दोनों तरफ़ से चम्बे की बाविलयों के-से सोते भर रहे हैं। एक धावा हो जाय, तो गरमी श्रा जाय।"

"उदमी, (= उद्यमी) उठ, सिगड़ी में कोले डाल । वजीरा, तुम चार जने बाल्टियाँ लेकर खाई का पानी बाहर फेंको । महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाज़े का पहरा बदला दे।"—यह कहते हुए स्वेदार सारी खन्दक में चक्कर लगाने लगे।

वजीरासिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गँदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला—''मैं पाधा—बन गया हूँ। करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण!" इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादला फट गए।

लहनासिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा— "अपनी बाड़ी के खरबुज़ों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाव-भर में नहीं मिलेगा।"

"हाँ देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से दस घुमा ( = जमीनों की नाप) ज़मीन यहाँ माँग लूँगा, और फलों के बूटे ( = पेड़ ) लगाऊँगा।" "लाड़ी होराँ (=स्त्री) को भी यहाँ बुला लोगे? या वही दूध पिलाने वाली फिरङ्गी मेम —"

''चुप रह। यहाँ वालों को शरम नहीं।"

''देस-देस की चाल है। आज तक मैं उसे समका न सका कि सिख तम्बाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हठ करती है, ओटों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समक्तती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुक्क के लिए लड़ेगा नहीं।"

''ग्रच्छा, ग्रव वोधसिंह कैसा है ?"

''ग्रच्छा है।"

"जैसे में जानता ही न होऊँ। रात-भर तुम अपने दोनों कम्बल उसे उढ़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुज़र करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न माँदे पड़ जाना। जाड़ा क्या है, मौत है और 'निमोनिया' से मरने वालों को मुख्बे (= नई नहरों के पास वर्ग-भूमि) नहीं मिला करते।"

"मेरा डर मत करो। मैं तो बुलेल की खड़ु के किनारे मरूँगा। भाई कीरतसिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ के लगाये हुए ग्राँगन के ग्राम के पेड़ की छाया होगी।"

धज़ीरासिंह ने त्यौरी चढ़ाकर कहा—''क्या मरने-मारने की बात लगाई है ? मरें जर्मनी श्रौर तुरक ! हाँ भाइयो, कैसे—''

> दिल्ली शहर तें पिशीर नुँ जाँदिए, कर लेखा लोंगां दा बपार मडिए; कर लेखा नाड़े दा सौदा श्रड़िए— श्रोय लाखा चटाका कदुएनुँ।

# क़्द्र् बणया वे मजेदार गोरिये, हुण लाणा चटाका कदुए नुँ॥°

कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर-बारी सिख ऐसा लुचों का गीत गायंगे, पर सारी खन्दक इस गीत से गूँज उठी छौर सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो चार दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों।

## ( ३ )

दो पहर रात गई है। अन्धेरा है। सन्नाटा छाया हुआ है। बोध-सिंह खाली विसकुटों के तीन टिनों पर अपने दोनों कम्बल विद्याकर और जहनासिंह के दो कम्बल और एक बरानकोट (= ओवर कोट) ओड़-कर सो रहा है। जहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है। एक आँख खाई के मुँह पर है और एक बोधसिंह के दुबले शरीर पर। बोधसिंह कराहा।

"क्यों बोघा, भाई क्या है ?"

"पानी पिला दो।"

लहनासिंह ने कटोरा उसके मुँह से लगाकर पूझा—''कहो कैसे हो ?''

पानी पीकर बोधा बोला—"कँपनी ( =कँपकँपी ) छुट रही है। रोम-रोम में तार दौड़ रहे हैं। दाँत बज रहे हैं।"

"श्रच्छा, मेरी जरसी पहन लो।"

"और तुम ?"

"मेरे पास सिगड़ी है और सुभे गर्मी लगती है; पसीना आ रहा है।"

"ना, मैं नहीं पहनता; चार दिन से तुम मेरे लिए-"

"हाँ, याद आई । मेरे पास दूसरी गरम जरसी है । आज सबेरे ही

त्ररी दिल्ली शहर से पेशावर को जाने वाली लौंगों का व्यापार कर ले श्रीर इजारबन्द का सौदा कर ले। जीम चटचटाकर कहू खाती है। गोरी ! कहू मजेदार बना है। श्रव चटचटाकर उसे खाना है। श्राई है। विलायत से मेंमें बुन-बुनकर भेज रही हैं। गुरु उनका भला करें।" यों कहकर लहना श्रपना कोट उतारकर जरसी उतारने लगा। "सच कहते हो?"

''ग्रीर नहीं मूठ ?'' यों कहकर नाहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जरसी पहना दी ग्रीर ग्राप खाकी कोट ग्रीर जीन का छुरता-भर पहन-कर पहरे पर ग्रा खड़ा हुग्रा। मेम की जरसी की कथा केवल कथा थी।

त्राधा घरटा बीता। इतने में खाई के मुँह से आवाज आई— "स्वेदार हजारासिंह!"

"कौन लपटन साहब ? हुकुम हुजुर"—कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ।

"देखो, इसी समय घावा करना होगा। मील-भर की दूरी पर पूरव के कोने में एक जर्मन खाई है। उसमें पचास से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं। इन पेड़ों के नीचे-नीचे दो खेत काटकर रास्ता है। तीन-चार छुमाव हैं। जहाँ मोड़ है वहाँ पन्द्रह जवान खड़े कर छाया हूँ। तुम यहाँ दस छादमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खन्दक छोनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले, डटे रहो। हम यहाँ रहेगा।"

''जो हुक्म।"

चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कम्बल उतारकर चलने लगा। तब लहनासिंह ने उसे रोका। लहनासिंह त्रागे हुत्रा तो बोधा के बाप स्वेदार ने उँगली से बोधा की त्रोर इशारा किया। लहनासिंह समसकर चुप हो गया। पीछे दस त्रादमी कौन रहें, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समका-बुक्ताकर सूबेदार ने मार्च किया। लपटन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुँह फेरकर खड़े हो गए श्रौर जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। दस मिनट बाद उन्होंने लहना की श्रोर हाथ बड़ाकर कहा—"लो नुम भी पियो।"

त्राँख मारते-मारते लहनासिंह सब समक गया। मुँह का भाव

छिपाकर बोला—"लाम्रो, साहब।" हाथ त्रागे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुँह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब के पिट्टयों बाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए श्रीर उनकी जगह केंचियों से कटे हुए बाल कहाँ से श्रा गए?

शायद साहब शराब पिये हुए हैं ऋौर उन्हें बाल कटवाने का मौक। मिल गया है ? लहनासिंह ने जोंचना चाहा । लपटन साहब पाँच वर्ष से उसकी रेज़िमेंट में थे ।

"क्यों साहब, हम लोग हिन्दुस्तान कब जायंगे ?"

"लड़ाई खत्म होने पर । क्यों, क्या यह देश पसन्द नहीं ?"

"नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ ? याद है, पारसाल नकली लड़ाई के पीछे हम और आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे—'हाँ, हाँ'—वही जब आप खोते(= गधे) पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मन्दिर में जल चढ़ाने को रह गया था ? 'बेशक पाजी कहीं का'—सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। और आपको एक गोली कन्धे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है! क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आगया था न ? आपने कहा था कि रजमेंट की मैस में लगायंगे। 'हो, पर मैंने वह विलायत भेज दिया'—ऐसे बड़े-बड़े सींग! दो-दो फुट के तो होंगे ?"

"हाँ, लहनासिंह, दो फुट चार इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया ?"

"पीता हूँ साहब, दियासलाई ले त्राता हूँ"—कहकर लहनासिह खन्दक में घुसा। अब उसे सन्देह नहीं रहा था। उसने कटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। श्रंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया ?

''कौन ? वज़ीरासिंह ?"

"हाँ, क्यों लहना ? क्या, क्रयामत आ गई ? ज़रा तो आँख लगने दी होती ?"

# (8)

"होश में आश्रो। क्रयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहन कर आई है।"

''क्या ?''

"लपटन साहव या तो मारे गए हैं या कैंद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुँह नहीं देखा। मैंने देखा और वार्ते की हैं। सौहरा (= सुसरा) साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। और मुक्रे पीने को सिगरेट दिया है ?" "तो अब ?"

"श्रव मारे गए। धोखा है। स्वेदार होरां (= जी) की चड़ में चक्कर काटते फिरेंगे श्रीर यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो। पल्टन के पैरों के निशान देखते-देखते दौड़ जाश्रो। श्रभो बहुत दूर न गये होंगे। स्वेदार से कहो कि एकदम लौट श्रायं। खन्दक की बात ऋठ है। चले जाश्रो, खन्दक के पीछे से निकल जाश्रो। पत्ता तक न खुड़के। देर मत करो।"

"हुकुम तो यह है कि यहीं—"

"ऐसी-तैसो हुकुम की ! मेरा हुकुम—जमादार लहनासिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा श्राप्तसर है उसका हुकुम है। मैं लपटन साहब की ख़बर लेता हूँ।"

"पर यहाँ तो तुम त्राठ ही हो।"

"श्राठ नहीं, दस लाख। एक-एक श्रकालिया सिख सवा लाख के बराबर होता है। चले जाश्रो।" लौटकर खाई के मुहाने पर लहनासिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लगटन साहब ने जेब से बेल के बराबर तीन गोले निकाले। तीनों को जगह-जगह ख़न्दक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार-सा बाँध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दियासलाई जलाकर गुत्थी पर रखने ...

विजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बन्दूक को उठाकर लहनासिह ने साहब को कुहनो पर तानकर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दियासलाई गिर पड़ी। लहनासिह ने एक कुन्दा साहब की गर्दन पर मारा और साहब 'श्राह माई गाँड' (= हाय मेरे राम) कहते हुए चित्त हो गए। लहनासिह ने तीनों गोले बीनकर खन्दक के बाहर फेंके श्रौर साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। तीन-चार लिफ़ाफे श्रौर एक डायरी निकालकर उन्हें श्रपनी जेब के हवाले किया।

साहब की मूर्ज़ हटी। लहनासिंह हँसकर बोला—"क्यों लपटन साहब ? मिज़ाज़ कैसा है ? श्राज मैंने बहुत बातें सीखीं। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी के किले में नील गायें होती हैं श्रोर उनके दो फुट चार इञ्च के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं श्रोर लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उट्टू कहाँ से सीख श्राए ? हमारे लपटन साहब तो बिना 'डेम' के पाँच लफ़्ज़ भी नहीं बोला करते थे।"

लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने, मानो जाड़े से बचने के लिए, दोनों हाथ जेबों में डाले।

लहनासिंह कहता गया, "चालाक तो बड़े हो पर माँ के का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है। उसे चकमा देने के लिए चार श्रांखें चाहिएं। तीन महीने हुए एक तुरकी मौलवी मेरे गाँव में श्राया था। श्रौरतों को बच्चे होने के ताबीज बाँटता था श्रौर बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा (खाट) बिद्धाकर हुका पीता रहता था श्रौर कहता था जर्मनी वाले बड़े पिएडत हैं। वेद पढ़-पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिन्दुस्तान में श्रा जायंगे तो गौ-हत्या बन्द कर देंगे। मणडी के बनियों को बहकाता था कि डाकखाने से रुपया निकाल लो; सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक-वाबू पोल्हूराम भी डर गया था। मैंने मुझाजी की दाढ़ी मूढ़ दी थी श्रौर गाँव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गाँव में श्रव पैर रखा तो—"

साहब की जेब में से पिस्तौल चला श्रौर लहना की जाँव में गोली लगी। इधर लहना की हैनरी मार्टिनी के दो फायरों ने साहब की कपाल-किया कर दी। धमाका सुनकर सब दौड़ श्राए।

बोधा चिल्लाया--''क्या है ?"

लहनासिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि 'एक हड़का हुआ कुत्ता आया था, मार दिया' और, औरों से सब हाल कह दिया। सब बन्दूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साका फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियाँ कसकर बाँघों। याव मांस ही में था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बन्द हो गया।

इतने में सत्तर जर्मन चिह्नाकर खाई में घुस पड़े। सिक्लों को बन्दूकों की बाद ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे ख्राठ (लहना-सिंह तक-तककर मार रहा था—वह खड़ा था, ख्रौर, ख्रौर लेटे हुए थे) ख्रौर वे सत्तर। ख्रपने मुद्दा भाइयों के शरोर पर चढ़कर जर्मन ख्रागे घुसे खाते थे। थोड़े-से मिनटों में वे—

श्रवानक श्रावाज़ श्राई 'वाह गुरुजो की फतह ! वाह गुरुजो का खालसा !!' श्रीर धड़ाधड़ वन्दूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन दो चक्की के पाटों के बीच में छा गए। पीछे से सूवेदार हजारासिंह के जवान छाग बरसाते थे. छौर सामने लहनासिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास छाने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना गुरू कर दिया।

एक किलकारी और—'श्रकाल सिक्खाँ दी फींज श्राई! वाह गुरुजी दी फतह! वाह गुरुजी दा खालसा! सत-श्री श्रकालपुरुख!!!' और लड़ाई खतम हो गई। तिरेसठ जर्मन या तो खेत रहे थे या कराह रहे थे। सिक्खों में पन्द्रह के प्राण गए। स्वेदार के दाहिने कन्धे में से गोली श्रार-पार निकल गई। लहनासिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने याव को खन्दक को गीली मदी से प्र लिया और बाकी का साफा कसकर कमरबन्द की तरह लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना को दूसरा घाव—सारी घाव—लगा है।

लड़ाई के समय चाँद निकल ग्राया था, ऐसा चाँद, जिसके प्रकाश से संस्कृत-किवयों का दिया हुग्रा 'चयी' नाम सार्थक होता है। ग्रीर हवा ऐसी चल रही थी जैसे कि वार्णभट्ट की भाषा में 'दन्तवार्णाप-देशाचर्य' कहलाती है। वजीरासिंह कह रहा था कि कैसे मन-मन-भर फांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी जब मैं दौड़ा-दौड़ा स्बेदार के पीछे गया था। स्बेदार लहनासिंह से सारा हाल सुन ग्रीर कागज़ात पाकर वे उसकी तुरत-बुद्धि को सराह रहे थे ग्रीर कह रहे थे कि तू न होता तो ग्राज सब मारे जाते।

इस लड़ाई की आवाज तीन मील दाहिनो थ्रोर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से फटपट दो डॉक्टर और दो बीमार ढोने की गाड़ियाँ चलीं; जो कोई डेढ़ घरटे के अन्दर-अन्दर आपहुँची। फील्ड-अस्पताल नजदीक था। सुबह होते होते वहाँ पहुँच जायंगे, इसिलए मामूली पट्टी बाँधकर एक गाड़ी में घायल लिटाये गए और दूसरी में लाशें रखी गईं। स्वेदार ने लहनासिंह की जाँघ में पट्टी बाँधवानी चाही। पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा

घाव है, सबेरे देखा जायगा। बोधिसह ज्वर में बर्रा रहा था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देखकर लहना ने कहा—"तुम्हें बोधा की कसम है, श्रीर सूबेदारनी जी की सीगन्ध है जो इस गाड़ी में न चले जाश्रो।"

"ग्रौर तुम !"

"मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, श्रीर जर्मन मुखों के लिए भी तो गाड़ियाँ श्राती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं है। देखते नहीं में खड़ा हूँ ? बज़ीरासिंह मेरे पास है ही।"

''श्रच्छा पर—''

"वांधा गाड़ी पर लेट गया भला प्राप भी चढ़ जान्रो। सुनिये तो, सूबेदारनी होरों को चिट्टी लिखो, तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। च्चौर जब घर जान्रो तो कह देना कि सुभसे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया।"

गाड़ियाँ चल पड़ी थीं। सूपेदार ने चढ़ते-चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा—" तुमने मेरे श्रीर बोधा के शाश बचाये हैं। लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। श्रपनी सूपेदारनी को तू ही कह देना। उसने क्या कहा था?"

"श्रव श्राप गाड़ी पर चढ़ जाश्रो। मैंने जो कहा, वह लिख देना, श्रोर कह भी देना।"

गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया।—"वजीरा, पानी पिला दे श्रीर मेरा कमरवन्द खोल दे। तर हो रहा है!"

### ( )

मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म-भर की घटनाएं एक-एक करके सामने छाती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुन्ध बिलकुल उन पर से हट जाती है। लहनासिंह बारह वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्ज़ी वाले के यहाँ, हर कहीं, उसे एक आठ वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह एछता है, 'तेरी कुड़माई हो गई?' तब 'धत्' कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही एछा, तो उसने कहा—'हाँ, कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम के फूलों वाला सालू?' सुनते ही लहनासिंह को दुःख हुआ। कोध हुआ। क्यों हुआ?

"वज़ीरासिंह, पानी पिला दे।"

× × ×

पच्चीस वर्ष बीत गए। श्रव लहनासिंह नं० ७७ राइफल्स में जमादार हो गया है। उस श्राठ वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कभी मिली थी, या नहीं। सात दिन की छुटी लेकर ज़मीन के सुकदमें की पैरवी करने वह श्रपने घर गया वहाँ रेजिसेग्ट के श्रक्तसर की चिट्टी मिली कि फ्रौज लाम पर जाती है, फ्रोरन चले श्राश्रो। साथ ही स्वेदार हज़ारासिंह की चिट्टी मिली कि मैं श्रीर बोधसिंह भी लाम पर जाते हैं। लौटते हुए हमारे घर होते जाना। साथ ही चलेंगे। स्वेदार का गाँव रास्ते में पड़ता था श्रीर स्वेदार उसे बहुत चाहता था। लहनासिंह स्वेदार के यहाँ पहुँचा।

जब चलने लगे,तब स्बेदार बेढें (= जनाने) में से निकलकर श्राया। बोला—'लहना, स्बेदारनी तुमको जानती हैं, बुलाती हैं। जा मिल श्रा।' लहनासिंह भीतर पहुँचा। स्बेदारनी मुक्ते जानती हैं? कब से? रेजिमेण्ट के कार्टरों में तो कभी स्बेदार के घर के लोग रहे नहीं। दरवाजे पर जाकर 'मत्था टेकना?' कहा। श्रसीस सुनी। लहना-सिंह चुप।

'मुक्ते पहचाना ?' 'नहीं।' 'तेरी कुड़माई हो गई—धत्—कल हो गई—देखते नहीं, रेशमो बूटों वाला सालू—अमृतसर में—'

भावों की टकराहट से मुर्छा खुली। करवट बदली। पसली का घाव वह निकला।

'वज़ीरा, पानी पिला'—'उसने कहा था'।

स्वम चल रहा है, स्वेदारनी कह रही है—'मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ मेरे तो भाग फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताव दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक-हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों (= स्त्रियों) को एक घघरिया पल्टन क्यों न बना दी, जो मैं भी स्वेदारजी के साथ चली जाती ? एक बेटा है। फ़ौज में भर्ती हुए उसे एक हो बरस हुआ। उसके पीछे चार और हुए, पर एक भी नहीं जिया।' स्वेदारनी रोने लगी। 'अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग! तुम्हें याद है, एक दिन टाँगे-वाले का घोड़ा दही वाले की दृकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाये थे। आप घोड़े की लातों में चले गए थे, और मुभे उठाकर दृकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना। यह मेरी भित्ता है, तुम्हारे आगे में आँचल पसारती हूँ।'

रोती-रोती स्वेदारनी श्रोबरी (=श्रन्दर के घर) में चली गई। लहना भी श्रांस् पोंछता हुश्रा वाहर श्राया।

'वज़ीरासिंह, पानी पिला'-- 'उसने कहा था'।

뚱 용 용

लहना का सिर अपनी गोद में रखे वज़ीरासिंह बैठा है। जब मोंगता है, तब पानी पिला देता है। आध् घरटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला—"कौन ? कीरतसिंह ?" वज़ीरा ने कुछ समभक्र कहा--"हाँ।"

"महया, मुक्ते और ऊँचा कर ले। अपने पट (= जांब) पर मेरा सिर रख ले।"

वज़ीरा ने वैसा ही किया।

"हाँ, अब ठीक है। पानी पिला दे। बस, अब के हाड़ (= आषाड़) में यह आम खूब फलेगा। चचा-भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है, उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, उसी महीने में मैंने इसे लगाया था।"

वज़ीरासिंह के आँसू टप-टप टपक रहे थे।

& & &

छछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पड़ा—फ्रांस छौर वेलजियम— ६८ वीं सूची—मैदान में घावों से मरा—नं० ७७ सिख राइफल्स, जमादार लहनासिंह।

#### ममता

#### ( 1)

रोहतांस-दुर्ग के प्रकोण्ड में बैठी हुई युवती समता, शोण के तीच्ण गम्भीर प्रवाह को देख रही है। समता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में श्रांधी, श्रांखों में पानी की बरसात लिये, वह सुख के कंटक-शयन में विकल थी। वह रोहतास-दुर्गपित के मंत्री चूड़ामणि की श्रकेली दुहिता थी, फिर उसके लिए कुछ श्रभाव होना श्रसम्भव था, परन्तु वह विधवा थी,—हिन्दू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय है—तब उसकी विडम्बना का कहाँ श्रन्त था।

चूड़ामिण ने चुपचाप उसके प्रकोप्ट में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कल-नाद में अपना जीवन मिलाने में वह बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामिण व्यथित हो उठे। स्नेह-पालिता पुत्री के लिए क्या करें, वह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, पर आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिन्ता थी। पैंर सीधे न पड़ते थे।

एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आये। उस समय उनके पीछे दस सेवक चाँदी के बड़े थालों में कुछ लिये हुए खड़े थे; कितने ही मनुष्यों के पद-शब्द सुन ममता ने वूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत किया। श्रनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा—"यह क्या है पिताजी ?"

"तेरे लिए बेटी, उपहार है।"—कहकर चुड़ामिण ने उसका त्रावरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी—

''इतना स्वर्णं ! यह कहाँ से त्राया ?''

"चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है।"

"तो क्या आपने म्लेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजो! यह अनर्थ है, अर्थ नहीं है। लौटा दीजिए। पिताजी! हम लोग बाह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे?"

"इस पतनोन्मुख प्राचीन सामन्त-वंश का श्रन्त समीप है, बेटी ! किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश्व पर श्रधिकार कर सकता है, उस दिन मंत्रीत्व न रहेगा, तब के लिए बेटी !"

"हे भगवान्! तब के लिए! विपद् के लिए! इतना श्रायोजन! परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस! पिताजी क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हिन्दू भू-पृष्ठ पर न बचा रह जायगा, जो ब्राह्मण को दो मुद्दी श्रन्न दे सके। यह श्रसम्भव है। फेर दीजिए पिताजी, में काँप रही हूँ—इसकी चमक श्राँखों को श्रन्धा बना रही है।"

"मूर्ख है" - कहकर चुड़ामिश चले गए।

× × ×

दूसरे दिन जब डोलियों का ताँता भीतर श्रा रहा था, ब्राह्मण-मंत्री चुड़ामणि का हृदय धक्-धक् करने लगा। वह श्रपने को रोक न सका। उसने जाकर रोहिताश्व-दुर्ग के तोरण पर डोलियों का श्रावरण खुल-वानाचाहा। पठानों ने कहा—"यह महिलाश्चों का श्रपमान करता है।"

बात बढ़ गई तलवारें खिंची; ब्राह्मण वहीं मारा गया श्रीर राजा-रानी श्रीर कोष सब छुली शेरशाह के हाथ पड़े; निकल गई ममता। डोली भरे हुए पठान-सैनिक दुर्ग-भर में फैल गए, पर ममता न मिली।

## ( ? )

काशी के उत्तर में धर्मचक्र विहार, मौर्य घौर गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चृड़ा, तृख-गुल्मों से ढके हुए प्राचीर, ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति, घीष्म रजनी चिन्द्रका में ग्रापने को शीतल कर रही थी।

जहाँ पञ्चवर्गीय भिन्न गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे उसी स्त्प के भग्नावशेष की मिलन छाया में एक क्रोंपड़ी के दीवालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी—

"ग्रनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पय्यु पासते..."

पाठ रक गया। एक भीषण श्रौर हताश श्राकृति दीप के मन्द्र प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बन्द करना चाहा। परन्तु उस व्यक्ति ने कहा—''माता! सुक्ते श्राश्रय चाहिए।''

"तुम कौन हो ?"—स्त्री ने पूछा।

"में मुगल हूँ। चौसा-युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रज्ञा चाहता हूँ। इस रात श्रव श्रागे चलने में श्रसमर्थ हूँ।"

"क्या शेरशाह से"—स्त्री ने ऋपने छोठ काट लिए।

"हाँ, माता!"

"परन्तु तुम भी बैसे ही कृर हो, वही भीषण रक्त की प्यास, वही निप्टुर प्रतिविभ्य, तुम्हारे मुख पर भी हैं। सैनिक ! मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाग्रो कहीं दूसरा श्राश्रय खोज लो।"

"गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, छश्व गिर पड़ा है—इतना थका हुन्ना हूँ—इतना !" कहते-कहते वह व्यक्ति धम से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्माण्ड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से न्नाई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रचा हुई। वह सोचने लगी—'सब विधर्मी द्या के पात्र नहीं—मेरे पिता का बध करने वाले

श्राततायी ।'- घृणा से उसका मन विरक्त हो गया ।

स्वस्थ होकर मुगल ने कहा—''माता ! तो फिर मैं चला जाऊँ ?"
स्त्री विचार कर रही थी—'मैं ब्राह्मणी हूँ, मुक्ते तो अपने धर्म—
अतिथिदेव की उपासना—का पालन करना चाहिए । प्रन्तु यहाँ …… नहीं-नहीं, सब विधर्मी द्या के पात्र नहीं। प्रन्तु यह द्या तो नहीं ः कर्तव्य करना है। तब ?'

मुगल श्रपनी तलवार टेककर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा—
"क्या त्राश्चर्य है कि तुम भी छल करो ?"

"ञ्जल! नहीं, तब नहीं स्त्री! जाता हूँ, तैमूर का वंशधर स्त्री से ञ्जल करेगा? जाता हूँ। भाग्य का खेल है।"

ममता ने मन में कहा—'यहाँ कौन दुर्ग है ! यही कोंपड़ी न, जो चाहे ले ले, मुक्ते तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा।'—वह बाहर चली और मुगल से बोली—''जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक ! तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मग्र-कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ हें, तो मैं भी क्यों छोड़ दूँ ?'' मुगल ने चन्द्रमा के मन्द प्रकाश में वह महिमामय मुखमग्डल देखा, उसने मन-ही-मन नमस्कार किया। ममता पास की हूटी हुई दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने क्षोंपड़ी में विश्राम किया।

#### × × ×

प्रभात में खंडहर की सिन्ध से ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रान्त में वूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर अपने को कोसने लगी।

श्रव उस फोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा—"मिरज़ा! में यहाँ हूँ।"

शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चीत्कार । ध्वनि से वह प्रान्त गूँज उठा । ममता श्रधिक भयभीत हुई.। पथिक ने कहा—"वह स्त्री कहाँ है ? उसे खोज निकालो ।" ममता छिपने के लिए यधिक सबेष्ट हुई । वह मृग-दाव में चली गई । दिन-भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पिथक बोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है—"मिरज़ा! उस स्त्री को में कुछ दे न सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में वहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान सूलना मत।"—इसके बाद वे चले गए।

#### × × >

चौसा के सुगल-पठान-युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता श्रव सत्तर वर्ष की वृद्धा है। वह श्रपनी भोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीत-काल का प्रभात था। उसका जीर्ण कंकाल खाँसी से गूँज रहा था। ममता की सेवा के लिए गाँव की दो-तीन स्त्रियाँ उसे वेरकर बैठी थीं; क्योंकि वह श्राजीवन सबके सुख-दु:ख की समभागिनी रही थी।

ममता ने जल पीना चाहा, एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी कोंपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा—-"मिरज़ा ने जो चित्र बनाकर दिया है, वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी, अब किससे पूळूँ कि एक दिन शहंशाह हुमायूँ किस छुप्पर के नीचे बैंटे थे ? यह घटना भी तो सैंतालीस वर्ष से ऊपर की हुई।"

ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा--- "उसे बुलाश्रो।"

श्रश्वारोही पास श्राया। ममता ने रुक-रुककर कहा—''मैं नहीं जानती कि वह शाहंशाह था या साधारण मुगल; पर एक दिन इसी भोंपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की श्राज्ञा दे चुका था। मैं श्राजीवन श्रपनी भोंपड़ी खोदवाने के डर से भयभीत ही थी। भगवान् ने सुन लिया, मैं श्राज इसे छोड़े जाती हूँ। श्रब तुम इसका मकान बनाश्रो या महल, मैं श्रपने चिर-विश्राम-गृह में जाती हूँ।"

वह श्रश्वारोही अवाक् खड़ा था। बुढ़िया के प्राण-पत्ती अनन्त में उड़ गए।

× × ×

वहाँ एक श्रष्टकोण मन्दिर बना श्रौर उस पर शिलालेख लगाया गया—

"सातों देश के नरेश हुमायूँ ने एक दिन वहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकवर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुम्बी मन्दिर बनाया।" पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं।

# पूस की रात

( 9 )

हरुक़ ने श्राकर स्त्री से कहा—''सहना श्राया है, लाश्रो, जो रुपए रखे हैं उसे दे दूँ, किसी तरह गला तो छटे।"

मुन्नी भाड़ लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली—"तीन ही तो रूपए हैं, दे दोगे तो कम्बल कहाँ से श्रायगा? माब-पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो, फसल पर रुपए दे हेंगे। श्रभी नहीं है।"

हल्कू एक चर्ण श्रिनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर श्रा गया, विना कम्बल के हार में रात को वह किसी तरह नहीं सो सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, घुड़िक्यों जमायगा; गालियाँ देगा। बला से जाड़ों मरेंगे, बला तो सिर से टल जायगी। यह सोचता हुश्रा वह श्रपना भारी-भरकम डील लिये हुए (जो उसके नाम को ऋठ सिद्ध करता था) स्त्री के समीप गया श्रीर खुशामद करके बोला—"ला, दे दे, गला तो छूटे। कम्बल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूँगा।"

मुन्नी उसके पास से दृर हट गई श्रीर श्रांखें तरेरती हुई वोली—
"कर चुके दृसरा उपाय! जरा सुन्ँ कौन उपाय करोगे? कोई खैरात
दे देगा कम्बल? न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही
नहीं श्राती। में कहती हूं, तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते? मरमर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, चलो छुटी। बाकी चुकाने

के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मज्ही करो। ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूँगी,—न दूँगी।"

हल्कू उदास होकर बोला-"तो क्या काली खाऊँ ?"

मुशी ने तड़प कर कहा—''गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है ?''

मगर यह कहने के साथ ही उसकी उनी हुई सौहें डीली पड़ गईं। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह खानो एक भीषण जन्तु की भाँति उसे घुर रहा था।

उसने जाकर श्राले पर से रुपए निकालो श्रीर लाकर हलकू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली—"तुम छोड़ दो श्रबकी से खेली। मजूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिखेगी। किसी की घोंस तो न रहेगी। श्रव्छी खेती है! मजूरी करके खाश्रो, वह भी उसी में भोंक दो, उस पर से घोंस।"

हल्कू ने रुपए लिये और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो। उसने मज्रो से काट-काट कर तीन रुपए कम्बल के लिए जमा किये थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक-एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दवा जा रहा था।

## ( ? )

पूस की श्रंधेरी रात! श्राकाश पर तारा भी ठिटुरते हुए मालूस होते थे। हलकू अपने खेत के किनारे ईख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बाँस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओड़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उनका संगा कुत्ता जबरा पेट में मुँह डाले सहीं से कूँ-कूँ कर रहा था। दो में से एक को भी नींद न श्राती थी।

हल्कू ने घुटनों को गर्दन में विमटाते हुए कहा—''क्यों जबरा, जाड़ा लगता है ? कहता तो था, घर में पुत्राल पर लेटा रह, तो यहाँ क्या लेने आया था ? अब खाओ ठरड, मैं क्या करूँ। जानते थे,

में यहाँ हलुवा-पूरी खाने था रहा हूँ, दौड़े-दौड़े थ्रागे-थ्रागे चले छाए। यय रोश्रो नानी के नाम को।"

जबरे ने पड़े-पड़े दुम हिलाई और वह अपनी कूँ-कूँ को दीर्ध बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी श्वान-बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूँ-कूँ से नींद नहीं आ रही है।

हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठएडी पीठ सहलाते हुए कहा—''कल से मत ग्राना मेरे साथ, नहीं तो ठएडे हो जाग्रोगे। यह रांड पछुत्रा न जाने कहां से बरफ लिये ग्रा रही है। उठूँ, फिर एक चिलम भरूँ। किसी तरह रात तो कटे। ग्राठ चिलम तो पी चुका। यह खेती का मजा है। श्रीर एक भगवान् ऐसे पड़े हैं, जिनके पास जाड़ा जाय तो गर्मी से घवराकर भागे। मोठे-मोटे गद्दे, लिहाफ, कम्बल। मजाल है जो जाड़े का गुजर हो जाय। तकदोर की खूबी है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें!"

हरूकृ उठा ऋौर गड्डु में से ज़रा-सी ग्राग निकलकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैटा।

हत्कृ ने चिलम पीते हुए कहा—''पियेगा चिलम ? जाड़ा तो क्या जाता है, हों जरा मन वहल जाता है।''

जबरा ने उसके मुँह की श्रोर भेम से छलकती हुई श्राँखों से देखा। इल्कू—''श्राज श्रोर जाड़ा खा ले। कल से मैं यहाँ पुश्राल बिछा हूँगा। उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा न लगेगा।''

जबरा ने अगले पंजे उसके घुटने पर रख दिए और उसके सुँह के पास अपना सुँह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म साँस लगी।

चिलम पोकर हल्क् ि कर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे इ.इ. हो अब की सो जाऊँगा, पर एक ही चए में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भाँति उसकी द्याती को द्याये हुए था। जब किसी तरह न रहा गया, तो उसने जबरा को धीरे से उठाया श्रीर उसके सिर को थपथपाकर उसे श्रपनी गोद में सुला लिया। इस्ते की देह से जाने कैसी दुर्गन्ध श्रा रही थी, पर वह उसे श्रपनी गोद से चिपटाये हुए ऐसे सुख का श्रनुभव कर रहा था, जो इधर महीने से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समक रहा था कि स्वर्ग यही है, हल्कू की पवित्र श्रास्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। श्रपने किसी श्रमिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगता। वह श्रपनी दीनता से श्राहत न था जिसने श्राज उसे इस दशा को पहुँचा दिया था। नहीं इस श्रनोखी मैत्री ने जैसे उसकी श्रात्मा के सब द्वार खोल दिए थे। श्रीर उसका एक एक श्रणु प्रकाश से चमक रहा था।

सहसा जबरा ने किसी जानवर की ग्राहट पाई। इस विशेष ग्रात्मी-यता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के उपटे मोंकों को तुन्छ सममती थी। वह मपटकर उठा ग्रीर छतरी के बाहर ग्राकर भूँकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकारकर बुलाया, पर वह उसके पास न ग्राया। हार में चारों तरफ दौड़कर भूँकता रहा। एक च्या के लिए ग्रा भी जाता, तो तुरन्त फिर दौड़ता। कर्तन्य उसके हृद्य में ग्रारमान की भाँति उञ्जल रहा था।

(२)

एक घरटा श्रीर गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना श्रुरू किया। हत्कू उठ बैठा श्रीर उसने दोनों घुटनों को छातो से सिला-कर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठरण्ड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था, सारा रक्त जम गया है, धमनियों में रक्त की जगह हिम बह रहा है। उसने मुक्कर श्राकाश की श्रीर देखा, श्रभी कितनी रात बाकी है? सप्तर्षि श्राकाश में श्रभी श्राधे भी नहीं चढ़े। ऊपर श्रा जायंगे तब कहीं सवेरा होगा। श्रभी पहर-भर से ऊपर रात है।

हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर श्रामों का एक बाग

था। पतमइ शुरू हो गया था। बाग में पित्तयों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, 'चलकर पित्तयाँ बटोक्टँ श्रीर उन्हें जलाकर खूब ताएँ। रात को कोई मुक्ते पित्तयाँ बटोरते देखे, तो समक्ते कोई भूत है। कीन जाने कोई जानवर ही छिपा बैटा हो, मगर श्रव तो बैटा नहीं रहा जाता।'

उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए श्रौर उनका एक माड़्वनाकर हाथ में सुलगता हुश्रा उपला लिये बगीचे की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास श्राया श्रौर दुम हिलाने लगा।

हल्कू ने कहा—"श्रव तो नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियाँ बटोरकर तापें। टांटे हो जायंगे, तो फिर श्राकर सोयंगे। श्रभी तो रात बहुत है।"

जबरा ने कूँ-कूँ करके सहमित प्रकट की और श्रागे-श्रागे बगीचे की श्रोर चला। बगीचे में घुप श्रॅंधेरा छाया हुश्रा था श्रौर उस श्रम्ध-कार में निर्देय पवन पत्तियों को कुचलता हुश्रा चला जाता था। वृत्तों से श्रोस की वूँदें टप-टप नीचे टपक रही थीं।

एकाएक एक मोंका मेंहदी के फूलों की खुशवृ लिये हुए आया। हल्कू ने कहा—''कैसी अच्छी महक आई अवरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगन्ध आ रही है ?''

जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी। वह उसे चिचोड़ रहा था। हल्कू ने छाग जमीन पर रख दी छौर पत्तियाँ बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ टिउरे जाते थे, नंगे पाँच गले जाते थे छौर वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी छालाव में वह टण्ड को जलाकर भस्म कर देगा।

थोड़ी देर में श्रलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले वृच की पत्तियों को छू-छूकर भागने लगी। उस श्रम्थिर प्रकाश में वगीचे के विशाल वृच ऐसे मालूम होते थे, मानो उस श्रथाह श्रन्धकार को श्रपने सिरों पर सँभाले हुए हों। श्रन्थकार के उस श्रनन्त सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता, मचलता हुश्रा जान पड़ता था।

हल्कू श्रलाव के सामने बैठा श्राग ताप रहा था। एक च्रण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, श्रीर दोनों पाँव फैला दिए, मानो ठएड को ललकार रहा हो, 'तेरे जी में जो श्राए सो कर।' ठएड की श्रसीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय-गर्व को हदय में छिपा न सकता था।

उसने जबरा से कहा—''क्यों जब्बर, श्रव तो ठएड नहीं लग रही है ?''

जब्बर ने कूँ-कूँ करके मानो कहा—"श्रव क्या ठएड लगती ही रहेगी!"

"पहले से यह उपाय न स्का, नहीं इतनी ठराड क्यों खाते ?" जब्बर ने पूँछ हिलाई।

''ग्रच्छा त्रात्रो, इस ग्रलाव को ऋदकर पार करें, देखें कौन निकल जाता है। ग्रगर जल गए बच्चा, तो मैं दवा न करूँगा।''

जब्बर ने उस ग्राग्न-राशि की ग्रार कातर नेत्रों से देखा। "मुन्नी से कल न कह देना, नहीं लड़ाई करेगी।"

यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आग के गिर्द यूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ।

हल्कू ने कहा— "चलो चलो, ऐसे नहीं ऊपर से कृदकर श्राश्रो।" वह फिर कृदा श्रौर श्रलाव के इस पार श्रा गया।

(8)

पत्तियाँ जल चुकी थीं। बगीचे में फिर ऋँघेरा छाया हुआ था। राख के नीचे कुछ-कुछ आग बाकी थी, जो हवा का क्तोंका आ जाने पर जरा टहक उटती थी, पर एक च्रण में फिर आँखें बन्द कर लेती थी।

हल्कू ने सिर से चाद्र स्रोड़ ली स्रौर गर्म राख के पास बैठा हुस्रा

एक गील गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी; पर ज्यों-ज्यों शील बढ़ता जाता था, उसे आलस्य दबाये लेता था।

जबरा जोर से भूँककर खेत की छोर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हो रहा था कि जानवरों का एक मुख्ड उसके खेत में छाया है। शायद बील गायों का मुख्ड था। उनके क्दने और दौड़ने की छावाजें साफ कान में छा रही थीं। फिर ऐसा मालूम हुछा कि वह खेत में चर रही. हैं। उनके चवाने की छावाज चर-चर सुनाई देने लगी।

उसने दिल में कहा—'नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं द्या सकता। नोच ही डाले। मुक्ते अम हो रहा है। कहाँ, द्यब तो इन्द्र सुनाई नहीं देता। मुक्ते भी कैसा धोला हुन्ना है।'

उसने जोर से श्रावाज लगाई—"ज़बरा, जबरा !" जबरा भूँकता रहा। उसके पास न श्राया।

फिर खेत के चरे जाने की यावाज सुनाई दी। यब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे यपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुया बैठा था, ऐसे जाड़े-पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना यस्फ जान पड़ा। वह यपनी जगह से न हिला।

उसने जोर से प्रावाज लगाई--''लिहो लिहो! लिहो!!"

जबरा फिर भूँक उटा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी श्रद्धी फसल हें, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किये डालते हैं।

हल्क पक्का इरादा करके उठा श्रोर दो-तीन कदम चला; पर एकाएक हवा का ऐसा ठएडा चुभने वाला, विच्छू के डंक-सा भोंका लगा कि वह फिर बुभते हुए श्रलाव के पास श्रा बैठा श्रोर राख को छुरेदकर श्रपनी ठएडी देह को गर्माने लगा।

जबरा श्रपना गला फाड़े डालता है। नील गार्थे खेत का सफाया विये डालती थीं घोर इत्कृ गर्म राख के पास शान्त बैंटा हुआ था। श्रव्ययना ने रिस्सियों की भाँति उसे चारों छोर से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर श्रोदकर सो गया। सबेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी श्रीर मुन्नी कह रही थी—"श्राज क्या सोते ही रहोगे ? तुम यहाँ श्राकर रम गए श्रीर उधर सारा खेत चौपट हो गया।"

हल्कू ने उठकर कहा-"क्या तू खेत से होकर आ रही है ?"

मुन्नी बोली—"हाँ सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है ? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ ?"

हल्कू ने बहाना किया—''मैं मरते-मरते बचा, तुभे श्रपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दुर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ।''

दोनों फिर खेत के डाँड पर ऋाये। देखा, सारा खेत रोंदा हुऋा पड़ा है श्रौर जबरा मडेया के नीचे चित्त लेटा है, मानो प्राग्ण ही न हों।

दोनों खेत की दशा देख रहेथे। मुक्ती के मुख पर उदासी थी पर हल्कू प्रसन्न था।

मुन्नी ने चिन्तित होकर कहा—''श्रव मज्ही करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी।"

हत्कू ने प्रसन्न मुख से कहा—''रात की ठएड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा।''

ताई

#### ( 9 )

"ताऊ जी, हमें लेलगाड़ी (रेलगाडी) ला दोगे ?"—कहता हुआ एक पंचवर्षीय बालक बाबू रामजीदास की खोर दौड़ा।

वान् साहव ने दोनों बों हें फैलाकर कहा—''हाँ बेटा ला हैंगे।'' उनके इतना कहते-कहते बालक उनके निकट आ गया। उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया, और उसका मुख च्मकर बोले—क्या करेगा रेलगाड़ी का ?''

वालक बोला—"उसमें बैठकर वली दूल जायंगे हम भी जायंगे, चुन्नी को भी ले जायंगे । बावृजी को नहीं ले जायंगे । हमें लेल-गाली नहीं लाकर देते । ताऊ जो, तुम ला दोगे, तो तुम्हें ले जायंगे।"

बाबृ—''श्रोर किसे ले जायगा ?"

बालक दम-भर सोचकर बोला—''बछ खौल किछी को नहीं ले जायंगे ?''

पास ही बाबू रामजीदाय की श्रद्धां गिनी देंडी थीं। बाबू साहब ने उनकी श्रोर इशारा करके कहा—''श्रोर श्रपनी ताई को नहीं ले जायगा ?''

बालक कुछ देर तक ग्रपनी ताई की ग्रार देखता रहा। ताईजी उस समय कुछ चिड़ी हुई-सी बेठीथीं। बालक को उनके मुख का भाव कुछ श्रच्छा न लगा। श्रतएव वह बोला—"ताई को नहीं ले जायंगे।"

ताईजी सुपारी काटती हुई बोलीं—"अपने ताऊजी ही को ले जा! मेरे ऊपर दया रख!"

ताई ने यह बात बड़ी रुखाई के साथ कही। बालक ताई के शुष्क व्यवहार को तुरन्त ताड़ गया। बावू साहव ने फिर पूछा—
"ताई को क्यों नहीं ले जायगा ?"

बालक-"ताई हमें प्याल (प्यार) नहीं कलतीं।"

बाबू-"जो प्यार करें तो ले जायगा ?"

बालक को इसमें कुछ सन्देह था। ताई का भाव देखकर उसे यह आशा नहीं थी कि वह प्यार करेंगी! इससे बालक मौन रहा।

बाबू साहब ने फिर पूछा—''क्यों रे बोलता नहीं ? ताई प्यार करें तो रेल पर बिठाकर ले जायगा ?''

बालक ने ताऊजी को प्रसन्न करने के लिए केवल सिर हिला-कर स्वीकार कर लिया, परन्तु मुख से कुछ नहीं कहा ।

बाबू साहब उसे अपनी श्रद्धांगिनी के पास ले जाकर उनसे बोले—"लो इसे प्यार कर लो, तो यह तुम्हें भी ले जायगा।" परन्तु बच्चे की ताई श्रीमती रामेश्वरी को पित की यह खुहलबाजी श्रच्छी न लगी। वह तुनककर बोली—"तुम्हीं रेल पर बैठकर जाश्रो, मुफे नहीं जाना है।"

बाबू साहब ने रामेश्वरी की बात पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे को उनकी गोद में विठाने की चेष्टा करते हुए बोलें—''प्यार नहीं करोगी, तो फिर रेल में नहीं बिठायगा।—क्यों रे मनोहर ?"

मनोहर ने ताऊ की बात का उत्तर नहीं दिया। उधर ताई ने मनोहर को अपनी गोद से धकेल दिया। मनोहर नीचे गिर पड़ा। शरीर में चोट तो नहीं लगी; पर हृदय में चोट लगी। बालक रो पड़ा।

बाबू साहब ने बालक को गोद में उठा लिया, जुमकार-पुचकारकर

चुप किया, ग्रीर तत्परचात् उसे कुछ पैसे तथा रेलगाड़ी ला देने का वचन देकर छोड़ दिया। वालक मनोहर भयपूर्ण दृष्टि से श्रपनी ताई की ग्रीर ताकता हुन्ना उस स्थान से चला गया।

मनोहर के चले जाने के बाद बाबू रामजीदास रामेश्वरी से बोले— "तुम्हारा यह व्यवहार कैसा है ? बच्चे को ढकेल दिया ? जो उसके चोट लग जाती तो ?"

रामेश्वरी मुँह मटकाकर बोली—"लग जाती तो श्रच्छा होता, क्यों नेरी खोपड़ी पर लादे देते थे ? श्राप ही तो उसे मेरे ऊपर डालते थे, श्रीर श्राप ही श्रव ऐसी बातें करते हैं।"

बाबू साहब छुड़कर बोले—''इसी को खोपड़ी पर लादना कहते हैं ?''

रामेश्वरी—"ग्रोर नहीं किसे कहते हैं ? तुम्हें तो ग्रपने आगे किसी का दुःख सुख सुफता ही नहीं। न जाने कब किसका जी कैसा होता है। तुम्हें इन बातों की कोई परवा ही नहीं, अपनी चुहल से काम है।"

बाव्—"बच्चों की प्यारी-प्यारी बातें सुनकर तो चाहे जैसा जी हो, प्रसन्न हो जाता है। मगर तुम्हारा हृद्य न जाने किस धातु का बना हुथा है!"

रामेश्वरी—''तुम्हारा हो जाता होगा। श्रीर, होने को होता भी है, मगर वैसा बच्चा भी तो हो। पराये धन से भी कहीं घर भरता है ?"

वाबू साहब कुछ देर चुप रहकर बोले—''यदि अपना सगा भतीजा भी पराया धन कहा जा सकता है, तो फिर मैं नहीं समस्तता कि अपना धन किसे कहेंगे।"

रामेश्वरी कुछ उत्तेजित होकर बोली—''वार्ते वनाना बहुत छाता है। नुम्हारा भतीजा है, नुम चाहे जो समभो, पर मुभे ये वार्ते अच्छी नहीं लगतीं। हमारे भाग ही फूटे हैं, नहीं तो ये दिन काहे को देखने पड़ते। तुम्हारा चलन तो दुनिया से निराला है। श्रादमी सन्तान के लिए न जाने क्या-क्या करते हैं—पूजा-पाठ कराते हैं, वत रखते हैं; पर तुम्हें इन बातों से क्या काम ? रात-दिन भाई-भतीजों में मगन रहते हो।"

बाबू साहब के मुख पर घृणा का भाव भलक श्राया। उन्होंने कहा—''पूजा-पाठ, व्रत सब टकोसला है। जो वस्तु भाग्य में नहीं, वह पूजा-पाठ से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मेरा तो यह श्रटल विश्वास है।''

श्रीमती जी कुछ-कुछ रुश्रासे स्वर से बोर्ली—"इसी विश्वास ने तो सब चौपट कर रला है। ऐसे ही विश्वास पर सब बैठ जायं तो काम कैसे चले। सब विश्वास पर ही बैठे रहें, श्रादमी काहे को किसी बात के लिए चेष्टा करे।"

बाबू साहब ने सोचा कि मूर्ख छी के मुँह लगना ठीक नहीं, अतएव वह स्त्री की बात का दुः उत्तर न देकर वहीं से टल गए।

(२)

बावू रामजीदास धनी श्रादमी हैं। कपड़े की श्रादत का काम करते हैं। लेन-देन भी है। इनके एक छोटा भाई है। उसका नाम है कृष्ण-दास। दोनों भाइयों का परिवार एक ही में है। बावू रामजीदास की श्रायु ३४ के लगभग है, श्रीर छोटे भाई कृष्णदास की २७ के लगभग। रामजीदास निःसन्तान हैं। कृष्णदास के दो सन्तानें हैं। एक पुत्र — वही पुत्र, जिससे पाठक परिचित हो चुके हैं—श्रीर एक कन्या है। कन्या की श्रायु दो वर्ष के लगभग है।

रामजीदास अपने छोटे भाई श्रीर उनकी सन्तान पर वड़ा स्नेह रखते हैं—ऐसा स्नेह कि उसके प्रभाव से उन्हें श्रपनी सन्तानहीनता कभी खटकती ही नहीं। छोटे भाई की सन्तान को वे श्रपनी ही सन्तान समभते हैं। दोनों बच्चे भी रामजीदास से इतने हिले हैं कि उन्हें श्रपने पिता से भी श्रिधिक समभते हैं। परन्तु रामजीदास की पत्नी रामेश्वरी को श्रपनी सन्तानहीनता का बड़ा दुःख है। वह दिन-रात सन्तान ही के सोच में बुला करती हैं। छोटे भाई की सन्तान पर पित का प्रेम उनकी श्राँखों में कॉंटे की तरह खटकता है।

रात को भोजन इत्यादि से निवृत्त होकर रामजीदास शय्या पर लेटे हुए शीतल श्रीर मन्द वायु का श्रानन्द ले रहे थे। पास ही दूसरी शय्या पर रामेश्वरी, हथेली पर सिर रखे, किसी चिन्ता में डूबी हुई थीं। दोनों वच्चे श्रभी वावृ साहब के पास से उठकर श्रपनी माँ के पास गये थे।

बाव् साहब ने श्रपनी स्त्री की श्रोर करवट लेकर कहा—"श्राज तुमने मनोहर को इस बुरी तरह से धकेला था कि मुक्ते श्रब तक उसका दुःल है। कभी-कभी तो तुम्हारा व्यवहार बिलकुल ही श्रमानुषिक हो उठता है।"

रामेश्वरी बोली—"तुम्हीं ने मुक्ते ऐसा बना रखा है। उस दिन उस परिडत ने कहा था कि हम दोनों के जन्म-पत्र में सनतान का जोग है और उपाय करने से सनतान हो भी सकती है। उसने उपाय भी बताए थे; पर तुमने उनमें से एक भी उपाय करके न देखा। बस, तुम तो इन्हीं दोनों में मगन हो। तुम्हारी इस बात से रात-दिन मेरा कलेजा मुलगता रहता है। श्रादमी उपाय तो करके देखता है। फिर होना-न होना तो भगवान के श्रधीन है।"

बावृ साहव हँसकर बोले—''तुम्हारी-जैसी सीधी स्त्री भी ' क्या कहूँ, तुम इन ज्योतिषियों की वातों पर विश्वास करती हो, जो दुनिया-भर के फुठे श्रौर धूर्त हैं। ये फुठ बोलने ही की रोटियाँ खाते हैं।''

रामेश्वरी तुनककर बोली—"तुम्हें तो सारा संसार फूठा ही दिखाई पड़ता हैं। ये पोथी-पुराए भी सब फूठे हैं? परिडत कुछ अपनी तरफ से तो बनाकर कहते ही नहीं हैं। शास्त्र में जो-कुछ खिखा है वही वे भी कहते हैं। शास्त्र फूटा है तो वे भी फूठे हैं। क्रॅंगरेज़ी क्या पढ़ी, अपने आगे किसी को गिनते ही नहीं। जो बारें बाप-दादे के ज़माने से चली आई हैं, उन्हें भी सूठा बताते हैं।"

बावू साहब—"तुम बात तो समक्षतीं नहीं, श्रपनी ही श्रोटे जाती हो। मैं यह नहीं कहता कि ज्योतिष-शास्त्र क्रुठा है। सम्भव है, वह सच्चा हो। परन्तु ज्योतिषियों में श्रिधिकांश क्रूठे होते हैं। उन्हें ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं, दो-एक छोट-मोटी पुस्तकें पढ़कर ज्योतिषी बन बैठते हैं श्रीर लोगों को ठगते फिरते हैं। ऐसी दशा में उनकी वातों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है ?"

रामेश्वरी—''हूँ, सब सूठे ही हैं, तुम्हीं एक बड़े सच्चे हो ! श्रच्छा, एक बात पूछती हूँ। भला तुम्हारे जी में सन्तान की इच्छा क्या कभी नहीं होती ?"

इस बार रामेश्वरी ने बाबू साहव के हृदय का कोमल स्थान पकड़ा। वह कुछ देर तक चुप रहे। तत्पश्चात् एक लम्बी सांस लेकर बोले—"भला ऐसा कौन सनुष्य होगा, जिसके हृदय में सन्तान का सुख देखने की इच्छा न हो ? परन्तु किया क्या जाय ? जब नहीं है, और न होने की कोई आशा ही है, तब उसके लिए व्यर्थ चिन्ता करने से क्या लाभ ! इसके सिवा जो बात अपनी सन्तान से होती, वही भाई की सन्तान से भी हो रही है। जितना स्नेह अपनी पर होता, उतना इन पर भी है। जो आनन्द उनकी बाल-कोड़ा से आता, वही इनकी कीड़ा से भी आ रहा है। किर मैं नहीं समकता कि चिन्ता क्यों की जाय।"

रामेश्वरी छुड़कर बोली—"तुम्हारी समक्ष का मैं क्या करूँ ? इसी से तो रात-दिन जला करती हूँ। भला यह तो बतायो कि तुम्हारे पीछे क्या इन्हीं से तुम्हारा नाम चलेगा ?"

बाबू साहब हँसकर बोले—"अरे, तुम भी कहाँ की पोच वातें लाईं। नाम सन्तान से नहीं चलता। नाम अपनी सुकृति से चलता है। तुलसीदास को देश का बच्चा-बच्चा जानता है। सुरदास को मरे कितने दिन हो चुके। इसी प्रकार जितने महात्मा हो गए हैं, उन सबका नाम क्या उनकी सन्तान ही को बदौलत चल रहा है ? सच पूछों, तो सन्तान से जितना नाम चलने की आशा रहती हैं, उतनी ही नाम डूब जाने की भी सम्भावना रहती हैं। परन्तु सुकृति एक ऐसी वस्तु है जिससे नाम बढ़ने के सिवा घटने की कभी आशंका रहती ही नहीं। हमारे शहर में राय गिरधारीलाल कितने नामी आदमी थे। उनकी सन्तान कहां हैं ? पर उनकी धर्मशाला और अनाथालय से उनका नाम अब तक चला जा रहा है, और अभी न जाने कितने दिनों तक चला जायगा।"

रामेश्वरी—''शास्त्र में लिखा हैं कि जिसके पुत्र नहीं होता, उसकी मुक्ति नहीं होती ?''

बात्—''मुक्ति पर मुक्ते विश्वास ही नहीं। मुक्ति है किस चिड़िया का नाम ? यदि मुक्ति होना मान भी लिया जाय तो यह कैसे माना जा सकता है कि सब पुत्रवानों की मुक्ति हो ही जाती है ? मुक्ति का भी क्या सहज उपाय है ? ये जितने पुत्र वाले हैं, सभी की तो मुक्ति हो जाती होंगी ?''

रामेश्वरी निरुत्तर होकर बोर्ली—"अब तुमसे कौन वकवाद करे! तुम तो अपने सामने किसी की मानते ही नहीं।"

( ३ )

मनुष्य का हृद्य वड़ा ममत्व-भेमी है। कैसी ही उपयोगी और कितनी ही सुन्दर वस्तु क्यों न हो, जब तक मनुष्य उसको पराई समस्ता है, तब तक उससे भेम नहीं करता। किन्तु भद्दी-से-भद्दी और विलक्ष्त काम में न ब्राने वाली वस्तु को भी यदि मनुष्य अपनी समस्ता है, तो उससे भेम करता है। पराई वस्तु कितनी ही मुल्यवान क्यों न हो, कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, कितनी ही सुन्दर क्यों न हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य छुछ भी दुःख का अनुभव नहीं करता, इसिंतपृ कि वह वस्तु उसकी नहीं, पराई है। अपनी वस्तु कितनी ही

भही हो, काम में न आने वाली हो, उसके नष्ट होने पर मनुष्य को दुःख होता है, इसलिए कि वह अपनी चीज़ है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य पराई चीज से प्रेम करने लगता है। ऐसी दशा में भी जब तक मनुष्य उस वस्तु को अपनी बनाकर नहीं छोड़ता अथवा अपने हृदय में यह विचार नहीं दृढ़ कर लेता कि यह वस्तु मेरी है, तब तक उसे सन्तोष नहीं होता। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, और प्रेम से ममत्व इन दोनों का साथ चोली-दामन का-सा है। ये कभी पृथक् नहीं किये जा सकते।

यद्यि रामेश्वरों को माता बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुन्ना था, तथापि उनका हृदय एक माता का हृदय बनने की पूरी योग्यता रखता था। उनके हृदय में वे गुण विद्यमान तथा श्रंतिनिहित थे, जो एक माता के हृदय में होते हैं, परन्तु उनका विकास नहीं हुन्ना था। उनका हृदय उस भूमि की तरह था, जिसमें बीज तो पड़ा हुन्ना है, पर उनको सींचकर श्रोर इस प्रकार बोज को प्रस्फुटित करके भूमि के ऊपर लाने वाला कोई नहीं। इसीलिए उनका हृदय उन वच्चों की श्रोर खिंचता तो था, परन्तु जब उन्हें ध्यान श्राता था कि ये वच्चे मेरे नहीं, दूसरे के हैं, तब उनके हृदय में उनके प्रति हेंच उत्पन्न होता था, शृणा पैदा होती थी। विशेषकर उस समय उनके हेंच की मात्रा श्रीर भी वढ़ जाती थी, जब वह यह देखती थीं कि उनके पतिदेव उन बच्चों पर प्राण देते हैं, जो उनके ( रामेश्वरी के ) नहीं हैं।

शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छुत पर वैटी हवा खा रही थीं। पास ही उनकी देवरानी भी बैटी थीं। दोनों बच्चे छुत पर दौड़-दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेल को देख रही थीं। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना-कृदना बड़ा भला मालूम हो रहा था। हवा में उड़ते हुए उनके बाल, कमल की तरह खिले हुए उनके नन्हें-नन्हें मुख, उनकी प्यारी-प्यारी तोतली बातें, उनका चिछाना भागना, लोट जाना इत्याद की इएं उनके हृदय को शीतल कर रहीं

शीं। सहसा मनोहर श्रपनी बहन को मारने दौड़ा। वह खिलखिलाती हुई दौड़कर रामेश्वरी की गोद में जा गिरी। उसके पीछ़े-पीछ़े मनोहर भी दौड़ता हुश्रा श्राया, श्रीर वह भी उन्हीं की गोद में जा गिरा। रामेश्वरी उस समय सारा द्वेष भूल गईं। उन्होंने दोनों बच्चों को उसी प्रकार हृदय से लगा लिया, जिस प्रकार वह मनुष्य लगाता है, जो कि बच्चों के लिए तरस रहा हो। उन्होंने बड़ी सनृष्याता से दोनों को प्यार किया। उस समय यदि कोई श्रपश्चित मनुष्य उन्हें देखता, तो उसे यही विश्वास होता कि रामेश्वरी ही उन बच्चों की माता हैं।

दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। सहसा उसी समय किसी के श्राने को श्राहट पाकर बच्चों की माता वहाँ से उठकर चली गई।

''मनोहर, ले रेलगाड़ी।''—कहते हुए बाबू रामजीदास छत पर श्राए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़पकर निकल भागे। रामजीदास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे।

इधर रामेश्वरी की नींद-सी टूटो। पित को बच्चों में मगन होते देखकर उनकी भोंहें तन गईं। बच्चों के प्रति हृदय में फिर वही घृणा श्रीर द्वेष का भाव जाग उठा।

बचों को रेलगाड़ी देकर बाबू साहब रामेश्वरी के पास थाए, श्रौर मुसकराकर बोले—"श्राज तो तुम बचों को बड़ा प्यार कर रही थीं। इससे मालूम होता है कि तुम्हारे हृदय में भी इनके प्रति कुछ प्रेम श्रवश्य है।"

रामेश्वरी को पित को बह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें अपनी कमज़ोरी पर बड़ा दुःख हुआ। केवल दुःख ही नहीं, अपने ऊपर कोध भी आया। वह दुःख और कोध पित के उक्त वाक्य से और भी बढ़ गया। उनकी कमज़ोरी पित पर प्रकट हो गई, यह बात उनके लिए असहा हो उठी। रामजीदास बोले--- "इसी लिए मैं कहता हूँ कि अपनी सन्तान के लिए सोच करना वृथा है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो, तो तुम्हें ये ही अपनी सन्तान प्रतीत होने लगेंगे। मुक्ते इस बात से प्रसन्नता है कि तुम इनसे स्नेह करना सीख रही हो।"

यह बात बाबू साहब ने नितान्त शुद्ध हृद्य से कही थी, परन्तु रामेश्वरी को इसमें व्यंग्य की तीक्स गन्ध मालूम हुई। उन्होंने कुढ़कर मन में कहा—'इन्हें मौत भी नहीं श्राती। मर जायं, पाप कटे! श्राठों पहर श्रांखों के सामने रहने से प्यार को जी ललचा ही उठता है। इनके मारे कलेजा श्रीर भी जला करता है।'

बाबू साहब ने पत्नी को मौन देखकर कहा—"श्रब मेंपने से क्या लाभ ? श्रपने प्रेम को छिपाने की चेष्टा करना व्यर्थ है, छिपाने की श्रावश्यकता भी नहीं।"

रामेश्वरी जल-भुनकर बोलीं—''मुफे क्या पड़ी है, जो मैं प्रेम करूँगी ? तुम्हीं को मुबारक रहे! निगोड़े श्राप ही श्रा-श्रा कर घुसते हैं। एक घर में रहने से कभी-कभी हँसना-बोलना पड़ता ही है। श्रभी परसों ज़रा यों ही धकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें सुनाईं। संकट में प्राण हैं, न यों चैन, न वों चैन!'

बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध श्राया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा—"न जाने कैसे हृद्य की खी है। श्रभी श्रच्छी-खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे श्राते ही गिरगिट की तरह रंग बदलने लगी। श्रपनी इच्छा से चाहे जो करे, पर मेरे कहने से बिछ्यों उछलती है। न जाने मेरी बातों में कौन-सा विष घुला रहता है। यदि मेरा कहना ही बुरा मालूम होता है तो न कहा करूँगा। पर इतना याद रखों कि श्रब जो कभी इनके विषय में निगोड़े-सिगोड़े इत्यादि श्रपशब्द निकाले तो श्रच्छा न होगा। तुमसे मुक्ते ये बच्चे कहीं श्रिधक प्यारे हैं।"

रामेश्वरी ने इसका कोई उत्तर न दिया। श्रपने चोभ तथा क्रोध को वह श्राँखों द्वारा निकालने लगीं।

जैसे-ही-जैसे बाबू रामजीदास का स्नेह दोनों बच्चों पर बढ़ता जाता था वैसे-ही-वैसे रामेश्वरी के द्रेष थीर घृणा की मात्रा भी बढ़ती जाती थी। प्रायः बच्चों के पीछे पित-पत्नी में कहा-सुनी हो जाती थी, श्रीर रामेश्वरी को पित के कटु वचन सुनने पड़ते थे। जब रामेश्वरी ने यह देखा कि बच्चों के कारण ही वह पित की नज़र से गिरती जा रही है, तब उनके हदय में बड़ा तूफान उठा। उन्होंने सोचा—'पराए बच्चों के पीछे यह सुभसे प्रेम कम करते जाते हैं, सुभे हर समय बुरा-भला कहा करते हैं। इनके लिए ये बच्चे ही सब-छुछ हैं, मैं छुछ भी नहीं! दुनिया मरती जाती है, पर इन दोनों को मौत नहीं। ये पैदा होते ही क्यों न मर गए! न ये होते, न सुभे ये दिन देखने पड़ते। जिस दिन ये मरेंगे उस दिन घी के दीये जलाऊँगी। इन्होंने ही मेरे घर का सत्यानाश कर रखा है।'

इसी प्रकार कुछ दिन न्यतीत हुए। एक दिन नियमानुसार रामेश्वरी छत पर घकेली बेठी हुई थीं उनके हृदय में अनेक प्रकार के विचार था रहे थे। विचार और कुछ नहीं; अपनी निज की सन्तान का अभाव, पित का भाई की सन्तान के प्रति अनुराग इत्यादि। कुछ देर बाद जब उनके विचार स्वयं उन्हीं को कष्टदायक मालूम होने लगे, तब वह अपना ध्यान दूसरी और लगाने के लिए उठकर टहलने लगीं।

वह टहल ही रही थीं कि मनोहर दौड़ता हुआ आया। मनोहर को देखकर उनकी भृकुटी चढ़ गई, और वह छत की चहारदीवारी पर हाथ रखकर खड़ी हो गई।

सन्ध्या का समय था। त्राकाश में रंग-बिरंगे पतंग उड़ रहे थे। मनोहर कुछ देर तक पतंगों को देखता श्रीर सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर गिरे, तो क्या ही श्रानन्द श्रावे। देर तक पतंग गिरने की आशा करने के बाद वह दौड़कर रामेश्वरी के पास आया और उनकी टाँगों में लिपटकर बोला—''ताई, हमें पतंग मेंगा दो।"

रामेश्वरी ने भिड़ककर कहा-- "चल हट, श्रपने ताऊ से जा कर माँग।"

मनोहर कुछ श्रविभ-सा होकर फिर श्राकाश की श्रोर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर न रहा गया। इस बार उसने बड़े लाड़ में श्राकर श्रत्यन्त करुण-स्वर में कहा—''ताई, पतंग मँगा दो; हम भी उडायंगे।''

इस बार उसकी भोली प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया। वह कुछ देर तक उसकी च्रोर स्थिर दृष्टि से देखती रहीं। फिर उन्होंने एक लम्बी साँस लेकर मन-ही-मन कहा—'यिद यह मेरा पुत्र होता तो मुक्ससे बढ़कर भाग्यवान् स्त्री संसार में दूसरी न होती। निगोड़ा-मरा कितना सुन्दर है, च्रोर कैसी प्यारी-प्यारी बातें करता है! यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा लूँ।

यह सोचकर वह उसके सिर पर हाथ फेरने वाली ही थीं कि इतने में मनोहर उन्हें मौन देखकर बोला — "तुम हमें पतंग नहीं मँगवात्रोगी तो ताऊजी से कहकर तुम्हें पिटवायंगे।"

यद्यपि बच्चे की इस भोली बात में भी बड़ी मधुरता थी, तथापि रामेश्वरी का मुख कोध के मारे लाल हो गया वह भिड़ककर बोलीं— "जा, कह दे, अपने ताऊ जी से। देखूँ वह मेरा क्या कर लेंगे।"

मनोहर भयभीत होकर उनके पास से हट आया, और फिर सतृष्ण नेओं से आकाश में उड़ती हुई पतंग को देखने लगा।

इधर रामेश्वरी ने सोचा--'यह सब तांऊ के दुलार का फल है कि बालिश्त-भर का लड़का मुक्ते धमकाता है। ईश्वर करे इस दुलार पर बिजली टूटे।'

उसी समय ख्राकाश से एक पतंग कटकर उसी छत की ख्रोर ख्राई, ख्रौर रामेश्वरी के ऊपर से होती हुई छुज्जे की ख्रोर गई। इत के चारों श्रोर चहार दीवारी थी। जहाँ रामेश्वरी खड़ी हुई थीं केवल वहीं पर एक द्वार था, जिससे छुज्जे पर स्त्रा जा सकते थे। रामेश्वरी सटी हुई खड़ी थीं। मनोहर ने पतंग को छज्जे पर जाते देखा। पतंग पकड़ने के लिए वह दौड़कर छज्जे की ग्रोर चला। रामेश्वरी खड़ी देखती रहीं। मनोहर उनके पास से होकर बज्जे पर चला गया, ग्रौर उनसे दो फीट की दूरी पर खड़ा होकर पतंग को देखने लगा। पतंग छुज्जे पर से होती हुई नीचे, घर के आँगन में जा गिरी। एक पैर छज्जे की मुँहर पर रखकर मनोहर ने नीचे चाँगन में काँका चौर पतंग को चाँगन में गिरते देखकर प्रसन्नता के मारे फ़्लान समाया। वह नीचे जाने के लिए शीघ्रता से बूमा, परन्तु बूमते समय मुँडिर पर से उसका पर फिसल गया। वह नीचे की ग्रोर चला। नीचे जाते-जाते उसके दोनों हाथों में मुँडेर ग्रा गई। वह उसे पकड़कर लटक गया, ग्रौर रामेश्वरी की त्र्योर देखकर चिल्लाया—''ताई !'' रामेश्वरी ने धड़कते हुए हृद्य से घटना को देखा। उनके मन में श्राया कि 'ग्रन्छा है, मरने दो सदा का पाप कट जायगा।' यह सोचकर वह एक चला के लिए रुकीं । उधर मनोहर के हाथ मुँडिर पर से फिसलने लगे । वह ऋत्यन्त भय तथा करुण नेत्रों से रामेश्वरी की त्रोर देखकर चिह्नाया-- "त्ररी ताई!" रामेश्वरी की द्याँखें मनोहर की द्याँखों से जा मिलीं। मनोहर की वह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुँह को आ गया। उन्होंने व्याङ्कल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए ग्रपना हाथ बढ़ाया। उनका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुँचा ही था कि मनोहर के हाथ से मुँडेर छूट गई। वह नीचे श्रा गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छुज्जे पर गिर पडीं।

रामेश्वरी एक सप्ताह तक बुखार में बेहोश पड़ी रहीं। कभी-कभी वह ज़ोर से चिछा उटतीं, श्रीर कहती—''देखो-देखो वह गिरा जा रहा है—उसे बचाश्रो—दोड़ो—मेरे मनोहर को बचा खो।" कभी वह कहतीं—"बेटा मनोहर, मैंने तुमे नहीं बचाया। हाँ, हाँ, मैं चाहती, तो बचा सकती थी—मैंने देर कर दी।" इसी प्रकार के प्रलाप यह किया करतीं।

मनोहर की टाँग उखड़ गई थी। टाँग विठा दी गई। वह क्रमशः फिर श्रपनी श्रसली हालत पर श्राने लगा।

एक सप्ताह बाद रामेश्वरी का ज्वर कम हुआ। अच्छी तरह होश आने पर उन्होंने पूछा—''मनोहर कैसा है ?''

रामजीदास ने उत्तर दिया—''ग्रच्छा है।''

रामेश्वरी—"उसे मेरे पास लाग्रो।"

मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे बड़े प्यार से हृद्य लगाया। श्राँखों से श्रांसुश्रों की मड़ी लग गई। हिचिकियों से गला हैं घ गया।

रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गईं। अब वह मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष-घृणा नहीं करतीं। श्रौर मनोहर तो अब उनका प्राणाधार हो गया है। उसके बिना उन्हें एक चण भी कल नहीं पड़ती।

## ग्रन्तःपुर का ग्रारम्भ

हूँ-ऊँ, हूँ-ऊँ, हूँ-ऊँ के वझ-निनाद से सारा जंगल दहल उठा।
उस गम्भीर, भयावनी ध्वनि ने तीन बार, और उसकी प्रतिध्वनि
ने सात-सात बार, सातों पर्वत-श्रेणियों को हिलाया। और जब यह
हुँ-हुँकार शांत हुन्ना, तब निशीध का सन्नाटा छा गया, क्योंकि पशु-पत्ती
किसी की मजाल न थी कि जरा सकपकाता भी।

श्रव केसरी ने एक बार दर्प से श्राकाश की श्रोर देखा, फिर गरदन धुमा-धुमाकर श्रपने राज्य वन-प्रान्त की चारों सीमाश्रों को परताल डाला। उसके धुँघराले केश उसके प्रपुष्ट कन्धों पर इठला रहे थे। वह श्रकड़ता हुश्रा, डकराता हुश्रा, निर्द्वान्त मस्तानी चाल से उस टीले से नीचे उतरने लगा, जिस पर से उसने श्रमी-श्रमी गर्जना की थी।

उसने एक बार श्रपनी पूँछ उठाई। उसे दुछ च्या चँवर की तरह दुलाता रहा, फिर नीचे करके एक बार सिंहावलोकन करता हुश्रा चलने लगा। उसके घुटनों की धीमी चढ़-मढ़ भी जी दहला देने वाली थी।

उपर पहाड़ी में एक गुफा थी। बहुत बड़ी नहीं, छोटी-सी ही। श्राजकल के सभ्य कहलाने वाले—प्रकृति से लाखों कोस दूर—मनुष्य उसमें कठिनता से विश्राम कर सर्कें; लेकिन यह उस समय की बात हैं, जब मनुष्य वनौकस था! कृतयुग के श्रारम्भ की कहानी है।

गुहा का आधा मुँह एक लता के अन्चल से ढका था। आधे में एक मनुष्य खड़ा था। हाँ, मनुष्य: हम लोगों का पूर्वज, पूरा लम्बा, ऊँचा पचह्या जवान, दैत्य के सदश बली, मानो उसका शरीर लोहे का बना हो। उसके बायें हाथ में धनुष था श्रीर दाहिने हाथ में बागा। कमर में कृष्णाजिन बँधा हन्ना था-मौन्जी मेखला से। पीठ पर रुरु के श्रजिन का उत्तरीय था। उस खाल की दो टाँगों की-एक श्रागे की, दसरी पोछे की, एक दाहिनी की दसरी बाई की-कैंची की गाँठ छाती के पास बँधी हुई थी, बाकी दो लटक रही थीं। चारों में खुर लगे थे। उस पूर्वज का शरीर रोएँ की घनी तह से टका हुआ था। सिर पर बिखरे बड़े-बड़े बाल। गहबर लट पड़ी डाढ़ी। सहज गौर वर्ण, धूप, वर्षा जाड़े से पककर तेँबिया गया था। शरीर पर जगह-जगह गट्टे थे-पेड़ चढ़ने के, पहाड़ पर चढ़ने के रेंगने के फिसलने के. क्योंकि प्रातन नर की जीवन-चर्या के ये ही समय-यापन थे। श्रीर, एक बड़ा भारी घट्टा दाहिने हाथ की मुट्टी पर था-प्रत्यंचा खींचने का। अरने भैंसे के सींग का बना, पुरसा-भर ऊँचा धनुष; उसी की कड़ी मोटी ताँत की प्रत्यञ्चा को खींचते-खींचते, केवल यह घट्टा ही नहीं पड़ गया था, प्रत्युत बाँहें भी लम्बी हो गईं थीं। वे घुटना चूमना चाहती थीं।

उस पुरुष के पीछे थी श्राध्या नारी। उसको चीतल की चित्र उत्तरीय थी, श्रीर किट में एक बल्कल। एक सुन्दर फूली लता की टहनी सिर से लिपटी थी, श्रीर विखरी हुई लटों में उलकी थी! कानों में छोटे-छोटे सींग के दुकड़े फूल रहे थे, हाथों में बूढ़े हाथियों के पोले दाँतों के दुकड़े पड़े हुए थे। हाँ वे ही—चूड़ियों के पूर्वज।

वह अपने पुरुष के कन्धे का सहारा लिये उसी पर अपने दोनों हाथ रखे और ठुड्डी गड़ाये खड़ी थी।

पुरुष के श्रङ्ग फड़क रहे थे। उसने खी से कहा—"देखो ! श्राज फिर श्राया—कल घायल कर जुका हूँ, तिस पर भी।" "तब ग्राज चलो, निपटा डार्ले।" "हाँ, ग्रभी चला।"

पुरुष अपने धनुष पर प्रत्यञ्चा चढ़ाने लगा, श्रीर स्त्री ने श्रपना, मठारे हुए चकमक पत्थर के फल वाला, भाला सँभाला! वह उसके बगल में ही दीवार के सहारे खड़ा किया था। भाला लेकर उसने पूछा—

"ग्रभी चला' ? मैं भी तो चलूँगी।"

"नहीं तुम क्या करोगी ? क्या तुम्हें मेरी शक्ति पर सन्देह है ?"

"द्धीः! परन्तु मैं यहाँ श्रकेली क्या करूँ गी ?"

''यहाँ से मेरा खेल देखना।''

"क्यों, मुभे ले चलने में हिचकते क्यों हो ?"

"नहीं, तुम्हारी रत्ता का खयाल है।"

"क्यों ग्राज तक मेरी रत्ता किसने की है ?"

"हाँ, मैं यह नहीं कहता कि तुम ऋपनी रचा नहीं कर सकतीं, पर...."

"पर,....?"

"मेरा जी डरता है।"

''क्यों ?''

"तुम सुकुमारी हो।"

श्राध्या का मुँह लाल हो उठा। क्रोध से नहीं, यह एक नये प्रकार की स्तुति थी। इसकी रमणीयता से उसका हृदय गुद्गुदा उठा।

उसने मुस्कराकर पूछा-"तो मैं क्या करूँ ?"

"यहीं बैठी-बैठी तमाशा देखो। मैं एक कंखाड़ लगा कर गुफा का मुँह श्रीर भी छिपाये देता हूँ। श्राजकल इन चतुष्पदों ने हम द्विपदों से रार ठान रखी है। देखना—सावधान!"

"जान्रो! जान्रो! त्राज मुक्ते छलकर तुम मेरे त्रानन्द में बाधक हुए हो — समक लूँगी!"

"नहीं कहना मानो ! हृदय श्रागा-पीछा करता है, नहीं तो...." "श्रच्छा, लेकिन क्रालाड़ लगाकर क्या करोगे ? क्या मैं इतनी निहत्थी हो गई !"— शक्ति ने मुस्करा दिया।

"तो चला"—कहकर पुरुष जब तक चले-चले, तब तक नारी ने उसका हाथ पकड़ लिया—'लेकिन देखो, उसके रक्त से तुम्हें सजाऊँगी मैं ही। श्रीर, किसी दूसरे को उसकी खाल भी न लेने देना।"

''नहीं, में उसे यहीं उठाए लाता हूँ। श्रव देर न कराश्रो। देखो वह जा रहा है—निकल न जाय!"

नारों ने उत्तेजना दी—''हाँ लेना बढ़ के!" पुरुष ने एक बार छाती फुलाकर चीत्कार किया। सिंह ने वह चीत्कार सुना। सिर उठाकर पुरुष की खोर देखा। वहीं तनकर खड़ा हो गया और पुरुष भी त्फान की तरह उसकी खोर तीर संधाते हुए बढ़ा।

एक च्रुण में दोनों शत्रु श्रामने-सामने थे। सिंह टूटा ही चाहता था कि चक्मक के फल वाला बाण उसका टीका फोडता हुआ सन-न-न करता निकल गया। गुहा में से किलकारी की ध्वनि सुनकर पुरुष का उत्साह श्रीर भी बढ़ उठा।

इसी च्रण में म्रियमाणसिंह दूसरे आक्रमण की तैयारी में था कि मनुष्य ने उसे गेंद की तरह समूचा उठा लिया और अपने पुरसे तक ले जाकर घड़ाम से पटक दिया। साथ ही, सिंह ने अपने पंजों से अपना ही मुँह नोचते-नोचते, सिर फेंकते-फेंकते ऐंठते हुए, पुनः एक हल्की पल की पछाड़ खाकर अपना दम तोड़ दिया।

용 용 용

नारी गुहा-द्वार के सहारे खड़ी थी। उसका आधा शरीर जता की स्रोट में था। वहीं से वह अपने पुरुष का पराक्रम देख रही थी; स्रानन्द की कूकें लगा रही थी?

**%** %

हाँ, उसी दिन ग्रंतःपुर का ग्रारम्भ हुन्ना था।

७: : श्री जैनेन्द्रक्मार

## एक गौ

हिसार श्रौर उसके श्रास-पास के हिस्से को हिरयाना कहते हैं। यहाँ के लोग खूब तगड़े होते हैं, गाय-बेल श्रौर भी तन्दुरुत श्रौर कहावर होते हैं। वहाँ की नस्ल मशहूर है।

उसी हरियाने के एक गाँव में एक जमींदार रहता था। दो पुरत पहले उसके घराने की अच्छी हालत थी। घी-दूघ था, बाल-बच्चे थे, मान-प्रतिष्ठा थी। पर घीरे-धीरे अवस्था बिगड़ती गई। आज हीरासिंह को यह समक्त नहीं आता है कि अपनी बीवी, दो बच्चे, खुद और अपनी सुन्दरिया गाय की परवरिश कैसे करे।

राज की श्रमलदारी बदल गई है, श्रीर लोगों की निगाहें भी फिर गई हैं। शहर बड़े से श्रीर बड़े हो गए हैं श्रीर वहाँ ऐसी ऊँची-ऊँची हवेलियाँ खड़ी होती जाती हैं कि उनकी श्रीर देखा भी नहीं जाता है। कल-कारखान श्रीर पुतलीघर खड़े हो गए हैं। बाई-सिकलें श्रीर मोटरें श्रा गई हैं। इनसे जिन्दगी तेज पड़ गई है श्रीर बाजार में मँहगाई श्रा गई है। इधर गाँव उजाड़ हो गए है श्रीर खुश-हाली की जगह वेचारगी फैल रही है। हिराने के बैल खूबसुरत को श्रव भी मालूम होते हैं; श्रीर उन्हें देखकर खुशी भी होती है, लेकिन श्रव उनकी उतनी माँग नहीं है। चुनाँचे हीरासिंह भी श्रपने बाय-

दादों के समान जरूरी आदमी अब नहीं रह गया है। हीरासिंह की बहुत-सी बातें बहुत कम समम में आती हैं। वह आँख फाइ-कर देखना चाहता है कि यह क्या बात है कि उसके घराने का महत्त्व इतना कम रह गया है। अन्त में उसने सोचा कि यह भाग्य है, नहीं तो और क्या ?

उसकी सुन्दिश्या गाय डील-डौल में इतनी बड़ी और इतनी तन्दुरुस्त थी कि लोगों को ईप्यों होती थी। उसी सुन्दिश्या को अब हीरासिंह ठीक-ठीक खाना नहीं जुटा पाता था। इस गाय पर उसे गर्व था। बहुत ही मुहब्बत से उसे उसने पाला था। नन्ही बिछ्या थी, तब से वह हीरासिंह के यहाँ थी। हीरासिंह को अपनी गरीबी का अपने लिए इतना दुःख नहीं था, जितना उस गाय के लिए। जब उसके भी खाने-पीने में तोड़ आने लगी तो हीरासिंह के मन को बड़ी बिथा हुई। क्या वह उसको बेच दे? इसी गाँव के पटवारी ने दो सो रुपए उस गाय के लगा दिए थे। दो सो रुपए थोड़े नहीं होते। लेकिन अव्वल तो सुन्दिया को बेचे कैसे? इसमें उसकी आत्मा दुखती थी। फिर इसी गाँव में रहकर सुन्दिया दूसरे के यहाँ बँधी रहे और हीरासिंह अपने बाप-दादों के घर में बैठा दुक्रर-दुक्रर देखा करे, यह हीरासिंह से कैसे सहा जायगा।

उसका बड़ा लड़का जवाहरसिंह बड़ा तगड़ा जवान था। उन्नीस वर्ष की उम्र थी, मसें भीगी थीं, पर इस उमर में वह अपने से ड्योंदे को कुछ नहीं समभता था। सुन्द्रिया गाय को वह मौसी कहा करता था। उसे मानता भी उतना था। हीरासिंह के मन में दुदिंन देखकर कभी गाय को बेचने की बात उठती थी तो जवाहरसिंह के डर से रह जाता था। ऐसा हुआ तो जवाहर डंडा उठाकर, रार मोल लेकर, उसको फिर वहाँ से खोलकर नहीं ले जायगा, इसका भरोसा हीरासिंह को नहीं था। जवाहरसिंह उजड्ड ही तो है। सुन्द्रिया के मामले में

भला वह किसी की सुनने वाला है ? ऐसे नाहक रार के बीज बढ़ जायंगें श्रीर क्या ?

पर दुर्भाग्य भी सिर पर से टलता न था। पैसे-पैसे की तंगी होने लगी थी। श्रीर तो सब भुगत लिया जाय पर श्रपने चाश्रित जनों की भूख कैसे भुगती जाय ?

एक दिन जवाह रसिंह को बुलाकर कहा—"मैं दिल्ली जाता हूँ। वहाँ बड़ी-बड़ी कोठियाँ हैं, बड़े-बड़े लोग हैं। हमारे गाँव के कितने ही श्रादमी वहाँ हैं। सो कोई नौकरी मिल ही जायगी। नहीं तो तुम्हीं तो सोचो, ऐसे कैसे काम चलेगा। इतने तुम यहाँ देख-भाल रखना। वहाँ ठीक होने पर तुम सबको भी बुला लूँगा।"

दिल्ली जाकर एक सेठ के यहाँ चौकीदार की नौकरी उसे मिल गई। हवेली के बाहर ड्योड़ी में एक कोठरी रहने को भी मिल गई।

एक रोज सेट ने हीरासिंह से कहा—तुम तो हरियाने की तरफ के रहने वाले हो ना। वहाँ की गाय बड़ी अच्छी होती हैं। हमें दूध की तक्लीफ है उधर की एक अच्छी गाय का बन्दोबस्त हमारे लिए करके दो।"

हीरासिंह ने पूछा — ''कितने दूध की श्रौर कितनी कीमत की चाहिए? ''

सेट ने कहा-कीमत जो मुनासिब हो देंगे; पर दूध थन के नीचे खूब होना चाहिए; गाय खूब सुन्दर तगड़ी होनी चाहिए।

हीरासिंह सुन्दरिया की बात सोचने लगा। उसने कहा—"एक है तो मेरी निगाह में, पर उसका मालिक बेचे तब है।"

सेठ ने कहा-"'कैसी गाय है ?"

हीरासिंह ने कहा—"गौ तो ऐसी है कि माँ के समान है श्रौर दूध देने में कामधेता। पन्द्रह सेर दूध उसके तले उत्तरता है।"

सेठ ने पूछा-- "तो उसका मालिक किसी शर्त पर नहीं बेच सकता ?" हीरासिंह—"उसके दो सौ रुपए लग गए हैं।" सेठ—"दो सौ ! चलो, पाँच हम श्रीर ज्यादा देंगे।"

पाँच रुपए श्रीर ज्यादा की बात सुनकर हीरा को दुःख हुआ। वह कुछ शर्म से श्रीर कुछ ताने में मुस्कराया भी।

सेठ ने कहा---"ऐसी भी क्या बात है ! दो-चार रुपए श्रीर बढ़ती दे देंगे । बस ?"

हीरासिंह ने कहा-" अच्छी बात है। मैं कहूँगा।"

हीरासिंह को इस घड़ी दुःख बहुत हो रहा था। एक तो इसिलए कि वह जानता था कि गाय बेचने के लिए वह राजी होता जा रहा है। दूसरे दुःख इसिलए भी हुआ कि उसने सेठ से सच्ची बात नहीं कही।

सेठ ने कहा—''देखों, गाय श्रच्छों है श्रौर उसके तले पन्द्रह सेर दूध पका है, तो पाँच-दस रुपए के पीछे बात कची मत करना।"

हीरासिंह ने तब जजा से कहा—''जी, सची बात यह है कि गाय वह श्रपनी ही है।"

सेठजी ने खुश होकर कहा—''तब तो फिर ठीक बात है। तुम तो अपने आदमी ठहरे। तुम्हारे लिए जैसे दो सौ वैसे ही पाँच। गाय कब ले आओ। ? मेरी राय में आज ही चले जाओ।''

हीरासिंह शरम के मारे कुछ बोल नहीं सका। उसने सोचा था कि गो आखिर बेचनी तो होगी ही। अच्छा है कि वह गाँव से दूर कहीं इसी जगह रहे। रुपए पाँच कम, पाँच ज्यादा—यह कोई ऐसी बात नहीं। पर गाँव के पटवारी के यहाँ तो सुन्दरिया उससे दी न जायगी। उसने सेठ के जवाब में कहा—"जो हुन्म। मैं आज ही चला जाता हूँ लेकिन एक बात है— मेरा लड़का जवाहर राजी हो जाय तब है। वह खड़का बड़ा अक्ख़ है और गाय को प्यार भी बहुत करता है।"

सेठ ने समका, यह कुछ श्रीर पैसे पाने का बहाना है। बोला "श्रच्छा, दो सौ पाँच ले लेना। चलो दो सौ सात सही। पर गाय बाश्रो तो। दूध पन्द्रह सेर पक्के को शरत है।

हीरासिंह लाज से गड़ा जाने लगा। वह कैसे बताए कि रुपए की बात विलकुल नहीं है। तिस पर ये सेठ तो उसके श्रन्नदाता हैं। फिर ये ऐसी बातें क्यों करते हैं? उसे जवाहर की तरफ से सचमुच शंका थी। लेकिन इन गरीबी के दिनों में गाय दिन-पर-दिन एक समस्या होती जाती थी। उसको रखना भारी पड़ रहा था। पर श्रपने तन को क्या काटा जाता है? काटते कितनी वेदना होती है। यही हीरासिंह का हाल था। सुन्द्रिया क्या केवल एक गौ थी। वह तो गौ 'माता' थी—उनके परिवार का श्रंग थी। उसी को रुपए के मोल बेचना श्रसान काम न था। पर हीरासिंह को यह ढाढस था कि सेठ के यहाँ रहकर गौ उसके श्रांखों के श्रागे तो रहेगी। सेवा-टहल भी यहाँ वह गौ की कर लिया करेगा। उसकी टहल करके यहाँ उसके चित्त को कुछ तो सुख रहेगा। तब उसने सेठ से कहा—"रुपए की बात बिलकुल नहीं है सेठ जी। वह लड़का जवाहर ऐसा ही है। पूरा बेबस जीव है। खैर, श्राप कहें, तो श्राज मैं जाता हूँ। उसे सममा-बुमा सका, तो गौ को लेता ही श्राऊँगा। उसका नाम हमने सुन्दरिया रखा है।"

"हाँ, लेते श्राना । पर पन्द्रह सेर की बात है ना ? इतमीनान हो जाय, तब सौदा पक्का रहेगा । कुछ रुपए चाहिएं तो ले जाश्रो ।"

हीरासिंह बहुत ही लिजित हुआ। उसकी गौ के बारे में बे-एतबारी उसे श्रव्ही नहीं लगती थी। उसने कहा—"जी, रुपए कहाँ जाते हैं फिर मिल जायंगे। पर यह कहे देता हूँ कि गाय वह एक ही है। मुकाबले की दूसरी मिल जाय, तो मुक्ते जो चाहो कहना।"

सेठजी ने स्नेह-भाव से सौ रुपए मैंगाकर उसी वक्त हीरासिंह को थमा दिए और कहा—"देखो हीरासिंह, श्राज ही चले जाश्रो, और गाय कब तक श्रा जायगी ? परसों तक ?"

हीरासिंह ने कहा—"यहाँ से पचास कोस गाँव है। तीन रोज तो श्राने-जाने में लग जायंगे।"

सेठजी ने कहा-"'पचास कोस ? तीस कोस की मंजिल एक दिन

में की जाती है। तुम मुक्तको क्या समक्रते हो ?"

तीस कोस की मंजिल सेठ पैदल एक दिन छोड़ तीन दिन में भी कर लें तो हीरासिंह जाने। लेकिन वह कुछ बोला नहीं।

सेठ ने कहा—"श्रच्छा, तो चौथे दिन गाय यहाँ श्रा जाय।" हीरासिंह ने कहा—"जी, कम-से-कम प्रे पाँच रोज तो लगेंगे ही।" सेठजी ने कहा—"पाँच ?"

हीरासिंह ने विनीत भाव से कहा—"दूर जगह है सेठजी कि सेठजी ने कहा—"ग्रच्छी बात है। पर देर मत लगाना, यहाँ काम का हर्ज होगा, जानते हो? खैर, इन दिनों तुम्हारी तनख्वाह न काटने को कह देंगे।"

हीरासिंह ने जवाब में कुछ नहीं कहा, ख्रौर वह उसी रोज चला भी गया।

ज्यों-त्यों जवाहरसिंह को समक्ता-बुक्ताकर गाय वह ले श्राया। देख-कर सेठ बड़े खुश हुए। सचमुच वैसी सुन्दर स्वस्थ गौ उन्होंने श्रव तक न देखी थी। हीरासिंह ने खुद उसे सानी-पानी किया, सहलाया श्रौर श्रपने ही हाथों उसे हुना। दूध पन्द्रह सेर से कुछ ऊपर ही बैठा। सेठजी ने खुशो से देन सा के ऊपर सात रुपए श्रौर हीरा को दिये श्रौर श्रपने घोसी को बुलाकर गौ उसके सुपुर्द की।

रुपए तो लिये, लेकिन हीरासिंह का जी भरा त्रा रहा था। जब सेठजी का घोसी गाय को ले जाने लगा, तब गाय उसके साथ चलना ही नहीं चाहती थी। घोसी ने महाकर उसे मारने को रस्सी भी उठाई, लेकिन सेठजी ने मना कर दिया। वह गौ इतनी भोली मालूम होती थी कि सचमुच घोसी का हाथ भी उसे मारने को हिम्मत से ही उठ सका था। त्रब जब वह हाथ इस भाँति उठ करके भी रुका रह गया तब घोसी को भी खुशी हुई क्योंकि गौ की ब्राँखों के कोये में गाड़े-गाड़े श्राँस् भर रहे थे। वे ब्राँस् धीमे-धीमे बहने भी लगे।

हीरासिंह ने कहा—''सेटजी, इस गौ की नौकरी पर सुके कर

दीजिए, चाहे तनख्वाह में दो रुपए कम कर दीजिएगा।"

सेटजी ने कहा—"हीरासिंह, तुम्हारे-जैसा ईमानदार चौकीदार हमें दूसरा कौन मिलेगा? तनख्वाह तो हम तुम्हारी एक रुपया और भी बढ़ा सकते हैं पर तुमको ड्योढ़ी पर ही रहना होगा।"

उस समय हीरासिंह को बहुत दुःख हुआ। वह दुःख इस बात से धीर दुःसह हो गया कि सेठ का विश्वास उस पर है। यह गी की सम्बोधन करके बोला—''जाओ, बहिनी! जाओ।'

गौ ने सुनकर मुँह जरा ऊपर उठाकर हीरासिंह की तरफ देखा, मानो पूछती हो, जाऊँ ? तुम कहते हो जाऊँ ?

हीरासिंह उसके पास च्या गया। उसने गले पर थपथपाया, माथे पर हाथ फेरा, गलबन्ध सहलाया च्योर काँपती वाखी में कहा—"जाच्यो बहिनी सुन्दरिया, जाच्यो। मैं कहीं दूर थोड़े ही हूँ। मैं तो यहाँ ही हूँ।"

हीरासिंह के भाशीर्वाद में भीगती हुई गौ चुप खड़ी थी। जाने की बात पर फिर ज़रा मुँह ऊपर उठाया और भरी आँखों से उसे देखती हुई मानो पूछने लगी—''जाऊँ ? तुम कहते हो जाऊँ ?''

हीरासिंह ने थपथपाते हुए पुचकारकर किं-"जाम्रो बहिनी! सोच न करो।" फिर घोसी को म्राश्वासन देकर कहा—"लो, म्रब ले जाम्रो, म्रब चली जायगी।" यह कहकर हीरासिंह ने गाय के गले की रस्सी श्रपने हाथों उस घोसी को थमा दी।

गाय फिर चुपचाप डग-डग घोसी के पीछे-पीछे चली गई। हीरा-सिंह एकटक देखता रहा। उसने आँसू नहीं आने दिए। हाथ के नोटों को उसने जोर से पकड़ रखा। नोटों पर वह मुट्टी इतनी जोर से कस गई कि अगर उन नोटों में जान होती तो, बेचारे रो उठते। वे कुचले-कुच-लाए मुट्टी में बँधे रह गए।

उसके बाद सेठजी वहाँ से चले गए श्रीर हीरासिंह भी चलकर श्रपनी कोठरी में श्रा गया। कुछ देर वह उस हवेली को ड्योड़ी के बाहर शून्य भाव से देखता रहा। भीतर हवेली थी, बाहर बिछा शहर था, जिसके पार खुला मैदान श्रौर खुली हवा थी श्रौर उनके बीच में श्राने-जाने का रास्ता छोड़े हुए फिर भी उस रास्ते को रोके हुए, यह ढ्योड़ी थी। छुछ देर तो वह इसे देखता रहा, फिर मुँह सुकाकर हुका गुड़गुड़ाने लगा। श्रनबूक भाव से वह इस ब्याप्त विस्तृत शून्य में देखता रह गया।

लेकिन अगले दिन गड़बड़ उपस्थित हुई। सेठजी ने हीरासिंह को बुलाकर कहा—"यह तुम मुक्ते धोखा तो नहीं देना चाहते? गाय के नीचे से सबेरे पाँच सेर भी तो दूध नहीं उतरा। शाम को भी यही हाल रहा है। मेरी आँखों में तुम धूल क्रोंकना चाहते हो।"

हीरासिंह ने बड़ी कठिनाई से कहा—"मैंने तो पन्द्रह सेर से ऊपर दुहकर श्रापके सामने दे दिया था।"

"दे दिया होगा। लेकिन श्रब क्या बात हो गई? जो न तुमने उसे कोई दवा खिला दी है ?"

हीरासिंह का जी दुःख और ग्लानि से कठिन हो आया। उसने कहा—"दवा मैंने नहीं खिलाई और कोई दवा दूध ज्यादह नहीं निकलवा सकती। इसके आगे और मैं कुछ नहीं जानता।"

सेठजी ने कहा-- "तो जाकर अपनी गाय को देखो। श्रगर दूध नहीं देती, तो बता मुक्ते मुक्त का जुर्माना भुगतना है ?"

हीरासिंह गाय के पास गया। वह उसको गर्दन से लगकर खड़ा हो गया। उसने गाय को चूमा, फिर कहा—''सुन्दरिया, तू मेरी रुसवाई क्यों कराती है १ तेरे बारे में मैं किसी से धोखा करूँ गा ?''

गाय ने उसी भाँति मुँह ऊपर उठाया, मानो पूछा—'मुके कहते हो ? बोलो, मुके क्या कहते हो ?'

हीरासिंह ने घोसी से कहा—"बंटा लाश्रो तो !" घोसी ने कहा—"में श्राध घरटा पहले तो दुह चुका हूँ ।" हीरासिंह ने कहा—"तुम बंटा लाश्रो।" उसके बाद साढ़े तेरह सेर दूध उसके तले से पक्का तौलकर हीरासिंह ने घोसी को दे दिया। कहा—"यह दूध सेटजी को दे देना। फिर गौ के गले पर श्रपना सिर डालकर हीरासिंह बोला—"सुन्दरी। देख, मेरी श्रोछी मत कर। तू यहाँ है, मैं दूर हूँ, तो क्या उसमें मुक्ते सुख है ?"

गौ मुँह भुकाये वैसे ही खड़ो रही।

"देखना सुन्दरिया! मेरी रुसवाई न करना।" गद्गद् कराठ से यह कहकर उसे थपथपाते हुए हीरासिंह चला गया।

पर गौ अपनी बिथा किससे कहें ? कह नहीं पाती, इसी से सही नहीं जाती। क्या वह हीरासिंह की रुसवाई चाहती है ? उसे सह सकती है ? लेकिन दूध नीचे आता ही नहीं, तब क्या करे ? वह तो चढ़-चढ़ जाता है, सूख-सूख जाता है, गौ बेचारी करे तो क्या ?

सो फिर शिकायत हो चली। श्राए दिन बखेड़े खड़े होने लगे। शाम इतना दूध दिया, सबेरे उससे भी कम दिया। कल तो चढ़ा ही गई थी। इतने उनहार-मनुहार किये, बस में ही न श्राई। गाय है कि बवाल है। जी को एक सांमत ही पाल ली।

सेठ ने कहा-"वयों हीरासिंह, यह क्या है ?"

हीरासिंह ने कहा-"मैं क्या जानता हूँ-"

सेठ ने कहा-"क्या यह सरासर घोखा नहीं है ?"

हीरासिंह चुप रह गया।

सेठ ने कहा--"ऐसा ही है तो ले जाश्रो श्रपनी गाय श्रौर रुपए मेरे वापिस करो।"

लेकिन रुपए हीरासिंह गाँव भेज चुका था, श्रीर उसमें से काफी रकम वहाँ के मकान की मरम्मत में काम श्रा चुकी थी। हीरासिंह फिर चुप रह गया।

सेठजी ने कहा-"क्या कहते हो ?"

हीरासिंह क्या कहे ?

सेठजी ने कहा- "श्रच्छा, तनख्वाह में से रकम कटती जायगी श्रौर

जब पूरी हो जायगी, तो गाय अपनी ले जाना।"

हीरासिंह ने सुन लिया और सुनकर वह अपनी ड्योड़ी में आ गया। उस ड्योड़ी के इधर हवेली है, उधर शहर विद्या है, जिसके पार खुला मैदान है और खुली हवा है। दोनों और दुक-देर शून्य भाव से देखकर वह हुका गुड़गुड़ाने लगा।

अगले दिन सवेरे से ही एक प्रश्न भिन्न-भिन्न प्रकार की आलोचना-विवेचना का विषय बना हुआ था। बात यह थी कि सवेरे बहुत-सा दूध ढ्योदी पर बिखरा हुआ पाया गया। उससे पहली शाम को सुन्द्री गाय ने दूध देने से बिलकुल इन्कार कर दिया था। उसे बहलाया गया फुसलाया गया, धमकाया और पीटा भी गया था। फिर भी वह राह पर न आई थी। अब यह इतना सारा दूध यहाँ कैसे बिखरा है ? यह यहाँ आया तो कहाँ से आया ?

लोगों का अनुमान था कि कोई दूध लेकर ड्योही में आया था, या ड्योही में जा रहा था, तभी उसके हाथ से यह विखर गया है। अब वह दूध लेकर आने वाला आदमी कोन हो सकता है? लोगों का गुमान यह था कि हीरासिंह वह व्यक्ति हो सकता है। हीरासिंह चुप-चाप था। वह लजित और सचमुच अभियुक्त मालूम होता था। हीरा-सिंह के दोषी होने का अनुमान या कारण यह भी था कि हवेली के और नौकर उससे प्रसन्न न थे। वह नौकर के ढंग का नौकर ही न था। नौकरी से आगे बढ़कर स्वामि-भक्ति का भी उसे चाव था जो कि नौकर के लिए असहा दुगु ण नहीं तो और क्या है?

सेठजी ने पूछा-"'हीरासिंह यह क्या बात है ?"

हीरासिंह चुप रह गया

सेठजी ने कहा---"इसका पता लगात्रो, हीरासिंह नहीं तो अच्छा न होगा।"

हीरासिंह सिर भुकाकर रह गया। पर कुछ ही देर में उसने सहसा चमत्कृत होकर पूछा—"रात गाय खुली तो नहीं रह गई थी ? जरूर यही बात है। श्राप इसकी खबर तो लीजिए।"

घोसी को बुलाकर पूछा गया तो उसने कहा कि ऐसी चूक कभी उससे जनम-जीते जी हो सकती हो नहीं है, श्रीर कल रात तो हुजूर, पक्के दावे के साथ गाय ठोक तरह से बैंधी रही है।

हीरासिंह ने कहा-"'ऐसा हो नहीं सकता-"

सेठजी ने कहा—''तो फिर तुम्हारी समक्त में क्या हो सकता है।" हीरासिंह ने स्थिर होकर कहा—''गाय रात को आकर ड्योड़ी में खड़ी रही है और अपना दूध गिरा गई है।"

यह कहकर हीरासिंह इतना लीन हो रहा था कि मानो गौ के इस दुष्कृत पर श्रतिशय कृतज्ञता में डूब गया हो।

सेठजी ऐसी श्रनहोनी बात पर कुछ देर भी नहीं ठहरे। उन्होंने कहा—"ऐसी मनसुई बातें श्रीरों से कहना। जाश्रो, खबर लगाश्रो कि वह कौन श्रादमी है, जिसकी यह करत्त है।"

हीरासिंह ड्योड़ी में चला गया। ड्योड़ी इस हबेली और उस दुनिया के दर्रामयान है और उसके लिए घर बनी हुई है। और चर्णेक फिर शून्य में देखते रहकर सिर मुकाकर वह हुका गुड़गुड़ाने लगा।

रात को जब वह सो रहा था, उसे माल्म हुआ कि दश्वाजे पर कुछ रगड़ की आवाज़ आई। उठकर दरवाजा खोला कि देखता क्या हैं, सुन्दिरिया खड़ी है। इस गों के भीतर इन दिनों बहुत बिथा घटकर रह गई थी। वह तकलीफ़ बाहर आना ही चाहती थी। हीरासिंह ने देखा—मुँह ऊपर उठाकर उसकी सुन्दिरिया उसे अभियुक्ता की आँखों से देख रही है। मानो अध्यन्त लिजत बनी चमा-याचना कर रही हो कहती हो—''मैं अपराधिनी हूँ। लेकिन मुफे चमा कर देना। मैं बड़ी दुखिया हूँ।"

हीरासिंह ने कहा—''बिहिनी, यह तुमने क्या किया ?'' कैसा खाश्चर्य ! देखता क्या है कि गौ मानव-वाणी में बोल रही है—'मैं क्या करूँ ?' हीरासिंह ने कहा—"बहन, तुम बेवफाई क्यों करती हो ? सेठ को श्रपना दूध क्यों नहीं देती हो? बहिनी ! वह श्रव तुम्हारे मालिक हैं।" कहते-कहते हीरासिंह की वाणी कॉप गई, मानो कहीं भीतर इस मालिक होने की बात के सच होने में उसको खुद शंका हो।

सुन्दरी ने पूछा-"मालिक ! मालिक क्या होता है ?"

हीरासिंह ने कहा—"तुम्हारी कीमत के रुपए सेठ ने मुक्ते दिये थे। ऐसे वह तुम्हारे मालिक हुए।"

गौ ने कहा—''ऐसे तुम्हारे यहाँ मालिक हुआ करते हैं। मैं इस बात को जानती नहीं हूँ। लेकिन तुम मुक्ते प्रेम करते हो, सो तुम मेरे क्या हो ?"

हीरासिंह ने धीर भाव से कहा- 'मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ।" गी बोली-"तम मेरे कुछ भी नहीं हो, यह तम कहते हो ? तम मूठ भी नहीं कहते होगे। तुम जो जानते हो, वह मैं नहीं जानती । लेकिन मालिक की बात के साथ दूध देने की बात मुक्ससे तुम कैसी करते हो ? मालिक हैं, तो मैं उनके घर में उनके खूँ टे से बँधी रहती। तो हूँ। रात में भी चोरी करके श्राई हूँ। तो भी उनकी ड्योड़ी से बाहर नहीं हूँ। पर दूध तो मेरे उतरता ही नहीं, उसका क्या करूँ ? मेरे भीतर का दूध मेरे पूरी तरह बस में नहीं है। कल रात आप-ही-श्राप इतना सारा दूध यहाँ बिखर गया । मैं यह सोचकर नहीं श्राई थी। हाँ, मुझे लगता है कि बिखरेगा तो वह यों ही बिखर जायगा। तम ड्योही में रहोगे तो शायद ड्योही में बिखर जायगा। ड्योही से पार चले जाश्रोगे तो शायद भीतर-ही-भीतर सूख जायगा । मैं जानती हूँ इससे तुम्हें दुःख पहुँचा है। सुभे भी दुःख पहुँचता है। शायद यह ठीक बात नहीं हो। मेरा यहाँ तक आ जाना भी ठीक बात नहीं। हो। लेकिन जितना मेरा बस है, मैं कह चुकी हूँ। तुमने रुपए लिये हैं, श्रीर सेठ मेरे मालिक हैं, तो उनके घर में उनके खूँट से मैं रह लूँगी। रह तों मैं रही ही हूँ, रुपए के लेन-देन से श्रधिकार का श्रौर

प्रेम का लेन-देन जिस भाव से तुम्हारी दुनिया में होता है, उसे मैं नहीं जानती। फिर भी तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे नियम मानती जाऊँगी। लेकिन तुम अपने हृदय का इतना स्नेह देते हो, तब तुम मेरे कुछ भी नहीं हो और मैं अपने हृदय का दूध बिलकुल तुम्हारे प्रति नहीं बहा सकती—यह बात मैं किस बिध मान लूँ १ सुमसे नहीं मानी जाती, सब, नहीं मानी जाती। फिर भी जो तुम कहोंगे, वह मैं सब-कुछ मानूँगी।"

हीरासिंह ने विषाद-भरे स्वर में पूछा, "तो मैं तुम्हारा क्या हूँ ?"
गों ने कहा—"तो क्या मेरे कहने की बात है ? फिर शब्द मैं
विशेष नहीं जानती । दुःख है, वहीं मेरे पास है । उससे जो शब्द बन
सकते हैं उन्हीं तक मेरी पहुँच हैं । आगे शब्दों में मेरी गित नहीं है,
जो भाव मन में हैं, उनके लिए संज्ञा मेरे जुटाए जुटती नहीं । पशु
जो में हूँ । संज्ञा तुम्हारे समाज की स्वीकृति के लिए जरूरी होतो
होगी, लेकिन, मैं तुम्हारे समाज की नहीं हूँ । मैं निरी गों हूँ । तब मैं
कह सकती हूँ कि तुम मेरे कोई हो, कोई न हो, दूध मेरा किसी और
के प्रति नहीं बहेगा । इसमें में या तुम या कोई शायद उज्ज भी नहीं
कर सकेंगे । इस बात में मुक्त पर मेरा भी बस कैसे चलेगा ? तुम जानते
तो हो, मैं कितनी परबस हूँ ।"

हीरासिंह गौ के कण्ठ से लिपटकर सुबकने लगा। बोला—
''सुन्दरिया, तो मैं क्या करूँ ?''

गौ ने कंपित वाणी में कहा—"मैं क्या कहूँ ? क्या कहूँ ?"

हीरासिंह ने कहा—"जो कहो, मैं वही करूँगा सुन्दरी। रुपए का लेग-देन है, लेकिन, मेरी गी, मैंने जान लिया कि उससे थागे भी कुछ है। शायद उससे थागे ही सब-कुछ है। जो कहो वही करूँगा, मेरी सुन्दरिया!"

गौ ने कहा — ''जो तुमसे सुन रही हूँ, उससे आगे गेरी कुछ चाहना नहीं है। इतने में ही मेरी सारी कामनाएं भर गई हैं। आगे तो तुम्हारी इच्छा है श्रोर मेरा तन है। मेरा विश्वास करो में कुछ नहीं माँगती श्रोर में सब सह लूँगी।"

सुनकर हीरासिंह बहुत विह्नल हो श्राया। उसके श्राँस् रोके न रुके। वह गर्दन से लिपटकर तरह-तरह के प्रेम-सम्बोधन करने लगा। उसके बाद हीरासिंह ने बहुत-से श्राश्वासन के वचनों के साथ गौ को विदा किया।

श्रगले दिन सवेरे उसने सेठजी से कहा, "श्राप मुकसे जितने महीने की चाहें कसकर चाकरी लीजिए, पर गौ श्राज ही यहाँ से हमारे गाँव चली जायगी। रुपए जब श्रापके चुकता हो जायं मुकसे कह दीजिएगा। तब मैं भी छुट्टी ले जाऊँगा।

सेठजी की पहले तो राजी होने की तबियत न हुई, फिर उन्होंने कहा—''हाँ, ले जाख्रो, ले जाख्रो। प्रा-प्रा ढाई सौ रुपए का तावान तुम्हें भरना पड़ेगा।"

हीरासिंह तावान भरने को ख़ुशी से राजी हुन्ना न्नौर गौ को उसी रोज लेगया। ८:: श्री भगवतीचरण वर्मा

## मुगलों ने सल्तनत बरुश दी

हीरोजी को आप नहीं जानते, और यह दुर्भाग्य की बात है। इसका यह अर्थ नहीं कि केवल आपका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य हीरोजी का भी हैं। कारण, वह बड़ा सीधा-सादा है। यदि आपका हीरोजी से परिचय हो जाय, तो आप निश्चय समस लें कि आपका संसार के एक बहुत बड़े विद्वान् से परिचय हो गया। हीरोजी को जानने वालों में अधिकांश का मत है कि हीरोजी पहले जन्म में विक्रमादित्य के नव रत्नों में एक अवश्य रहे होंगे और अपने किसी पाप के कारण उनको इस जन्म में हीरोजी की योनि प्राप्त हुई। अगर हीरोजी का आपसे परिचय हो जाय, तो आप यह समस लीजिए कि उन्हें एक मनुष्य अधिक मिल गया, जो उन्हें अपने शौक में प्रसन्नतापूर्वक एक हिस्सा दे सके।

हीरोजी ने दुनिया देखी है। यहाँ यह जान लेगा ठीक होगा कि हीरोजी की दुनिया मौज और मस्ती की ही बनी है। शराबियों के साथ बैठकर उन्होंने शराब पीने की बाजी लगाई है और हरदम जीते हैं। अफीम के आदी नहीं हैं; पर अगर मिल जाय तो इतनी खा लेते हैं, जितनी से एक खानदान का खानदान स्वर्ग की या नरक की यात्रा कर सके। भंग पीते हैं तब तक जब तक उनका पेट न भर जाय। चरस और गाँजे के लोभ में साधु बनते-बनते बच गए। एक बार एक

श्रादमी ने उन्हें संखिया खिला दिया था, इस श्राशा से कि संसार एक पापी के भार से मुक्त हो जाय; पर दूसरे ही दिन हीरोजी उसके यहाँ पहुँचे। हँसते हुए उन्होंने कहा—"यार कल का नशा, नशा था। राम दुहाई, श्रगर श्राज भी वह नशा करवा देते, तो तुम्हें श्राशीर्वाद देता। लेकिन उस श्रादमी के पास संखिया मौजद न था।"

हीरोजी के दर्शन प्रायः चाय की दुकान पर हुआ करते हैं। जो पहुँचता है, वह हीरोजी को एक प्याला चाय का अवश्य पिलाता है। उस दिन जब हम लोग चाय पीने पहुँचे, तो हीरोजी एक कोने में आँखें बन्द किये हुए बैंठे छुछ सोच रहे थे। हम लोगों में बातें शुरू हो गईं, और हरिजन-आन्दोलन से शूमते-िकरते बात आ पहुँची दानवराज बिल पर। पिछत गोवर्धन शास्त्री ने आमलेट का दुकड़ा मुँह में डालते हुए कहा—"भाई, यह तो किलयुग है। न किसी में दीन है, न ईमान। कौड़ी-कौड़ी पर लोग बेईमानी करने लग गए हैं। अरे, अब तो लिखकर भी लोग मुकर जाते हैं। एक युग था, जब दानव तक अपने वचन निभाते थे, सुरों और नरों की बात ही छोड़ दीजिए। दानवराज बिल ने वचनबद्ध होकर सारी पृथ्वी दान कर दी। था। पृथ्वी ही काहे को, स्वयं अपने को भी दान कर दिया था।"

हीरोजी चौंक उठे। खाँसकर उन्होंने कहा—"क्या बात है ? जरा फिर से तो कहना।"

सब लोग हीरोजी की श्रोर वूम पड़े। कोई नई बात सुनने को मिलेगी, इस श्राशा से मनोहर ने शास्त्री जी के शब्दों को दुहराने का कष्ट उठाया—"हीरोजी! ये गोवर्धन शास्त्री जी हैं, सो कह रहे हैं कि किलयुग में धर्म-कर्म सब लोप हो गया। त्रेता में तो दैत्यराज बिल तक ने श्रपना सब-कुछ केवल वचनबद्ध होकर दान कर दिया था।"

हीरोजी हँस पड़े---"हाँ, तो यह गोवर्धन शास्त्री कहने वाले हुए. श्रीर तुम लोग सुनने वाले, ठीक ही है। लेकिन हमसे सुनो, यह तो कह रहे हैं त्रेता की बात, श्ररे तब तो श्रकेले बलि ने ऐसा कर दियाः दिया था; लेकिन मैं कहता हूँ किलयुग की बात । किलयुग में तो एक आदमी की कही हुई बात को उसकी सात-आठ पीढ़ी तक निभाती गईं और यद्यपि यह पीढ़ी स्वयं नष्ट हो गईं, लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा।"

हम लोग श्राश्चर्य में श्रा गए। हीरोजी को बात समक्त में नहीं श्राई, पूळ्ना पड़ा—''हीरोजी, कलियुग में किसने इस प्रकार श्रपने वचनों का पालन किया ?''

"लौंडे हो न !" हीरोजी ने मुँह बनाते हुए कहा—"जानते हो मुगलों की सल्तनत कैसे गई ?"

"हाँ ! ग्रॅंगरेजों ने उनसे चीन ली।"

"तभी तो कहता हूँ कि तुम सब लोग लौंडे हो। स्कूली किताबों को स्ट-स्ट कर बन गए पढ़े-लिखे श्रादमी। श्ररे, मुगलों ने श्रपनी सल्तनत श्रॅंगरेजों को बख्श दी।"

हीरोजी ने यह कौन-सा नया इतिहास बनाया ? श्राँखें कुछ श्रधिक खुल गईं। कान खड़े हो गए। मैंने कहा—''सो कैसे ?''

"श्रम्झा तो फिर सुनो—"हीरोजी ने श्रारम्भ किया — "जानते हो, शाहंशाह शाहजहाँ की लड़की शाहजादी रोशनश्रारा एक दफा बीमार पड़ी थी श्रीर उसे एक श्रॅमरेज डॉक्टर ने श्रम्झा किया था। उस डॉक्टर को शाहंशाह शाहजहाँ ने हिन्दुस्तान में तिजारत करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनाने की इजाजत दे दी थी।"

"हाँ, यह तो हम लोगों ने पढ़ा है।"

"लेकिन असल बात यह है कि शाहजादी रोशनश्चारा—वहीं शाहंशाह शाहजहाँ की एक लड़की—हाँ, वही शाहजादी रोशनश्चारा एक दफा जल गई। अधिक नहीं जली थी। अरे हाथ थोड़ा-सा जल गयाथा, लेकिन जल तो गई थी और थी शाहजादी। बड़े-बड़े हकीम और वैद्य बुलाये गए। इलाज किया गया; लेकिन शाहजादी को कोई अच्छा न कर सका और शाहजादी को भला अच्छा कौन कर

सकता था ? वह शाहजादी थी न, सब लोग लगाते थे लेप छौर लेप लगाने से होती थी जलन और तुरन्त शाहजादी ने धुलवा डाला उस लेप को। भला शाहजादी को रोकने वाला कौन था। अब शाहंशाह सलामत को फिक हुई। लेकिन शाहजादी अच्छी हो तो कैसे ? वहाँ तो दवा असर करने ही न पाती थी।

"उन्हीं दिनों एक ग्रँगरेज वूमता-घामता दिख्ली ग्राया। दुनिया देखे हुए, घाट-घाट का पानी पिये हुए, पूरा चालाक ग्रौर मक्कार! उसको शाहजादी को बीमारी की खबर लग गई। नौकरों को वूस देकर उसने पूरा हाल दरियापत किया। उसे मालूम हो गया कि शाहजादी जलन की वजह से दवा धुलवा डाला करती है। सीधे शाहंशाह सलामत के पास पहुँचा। कहा कि डॉक्टर हूँ। शाहजादी का इलाज उसने ग्रपने हाथ में ले लिया। उसने शाहजादी के हाथ में एक दवा लगाई। उस दवा से जलन होना तो दूर रहा, उलटे जले हुए हाथ में उएडक पहुँचो। ग्रब भला शाहजादी उस दवा को क्यों धुलवाती! हाथ ग्रब्हा हो गया। जानते हो वह दवा क्या थी?" हम लोगों की ग्रोर भेद-भरी दृष्टि डालते हुए हीरोजी ने पूछा।

"भाई, हम दवा क्या जानें ?" कुष्णानन्द ने कहा।

"तभी तो कहते हैं कि इतना पढ़-लिखकर भी तुम्हें तमीज न चाई। च्यो वह दवा थो वेसजीन—वही वेसलीन, जिसका च्याज घर-घर में अचार है।"

"वेसलीन! लेकिन वेसलीन तो द्वा नहीं होती।"—मनोहर ने कहा।

"कौन कहता है कि वेसलोन द्वा होती है। अरे उसने हाथ में खगा दो वेसलोन और घाव आप-हो-आप अच्छा हो गया। वह आँगरेज बन बैठा डॉक्टर—और उसका नाम हो गया। शाहंशाह शहाजहाँ बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फिरङ्गी डॉक्टर से कहा—'माँगो।' उस फिरङ्गी वे कहा—'हुनूर! मैं इस द्वा को हिन्दुस्तान में रायज करना चाहता हूँ,

इसलिए हुज्र मुक्ते हिन्दुस्तान में तिजारत करने की इजाजत दे दें'—
बादशाह सलामत ने जब यह सुना कि डॉक्टर हिन्दुस्तान में इस दवाः
का प्रचार करना चाहता है, तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—
'मंज्र ! और कुछ माँगो।' तब उस चालाक डॉक्टर ने जानते हो क्याः
माँगा ? उसने कहा—'हुज्र ! मैं एक तम्बू तानना चाहता हूँ, जिसके
नीचे इस दवा के पीपे इकट्ठे किये जायंगे। जहाँपनाह यह फरमा दें
कि उस तम्बू के नोचे जितनी जमीन श्रायगी, वह जहाँपनाह ने फिरंगियों को बख्श दी।' शाहंशाह शाहजहाँ थे सीधे-सादे श्रादमी, उन्होंने
सोचा, तम्बू के नीचे भला कितनी जगह श्रायेगी! उन्होंने कह दियाः
—'मंज्र।'

''हाँ, तो शाहंशाह शाहजहाँ थे सीधे-सादे स्रादमी, झल-कपट उन्हें श्राता न था। श्रौर वह श्रॅंगरेज़ था दुनिया देखे हुए। सात समुद्र पार करके हिन्दुस्तान श्राया था न ! पहुँचा विलायत, वहाँ उसने बनवाया रबड़ का एक बहुत बड़ा तम्बू ग्रौर जहाज पर तम्बू लदवाकर चल दिया हिन्दुस्तान। कलकत्ते में उसने वह तम्बू लगवा दिया। वह तम्बू कितना ऊँचा था, इसका ग्रन्दाजा ग्राप नहीं लगा सकते। उस तम्बू का रङ्ग नीला था। तो जनाब वह तम्बू लगा कलकत्ते में श्रीर विलायत सं पीपे-पर-पीपे लद्-लद्कर आने लगे। उन पीपों में वेस-लीन की जगह भरा था एक-एक ग्रंग्रेज़ जवान मय बन्दक ग्रौर तलवार के। सब पीपे तम्बू के नीचे रखवा दिये गए। जैस-जैसे पीपे जमीन घेरने लगे, वैसे-वैसे तम्बू को बढ़ा-बढ़ाकर जमीन घेर दी गई । तम्बू तो रबड़ का था न, जितना बढ़ाया, बढ़ गया। श्रब जनाव तम्बू पहुँचा पलासी। तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि पलासी का युद्ध हुन्रा था। ऋरे सब फूठ है। ग्रसल में तम्बू बढ़ते-बढ़ते पलासी पहुँचा था, श्रीर उस वक्त मुगल बादशाह का हरकारा दौड़ा था दिल्ली । बस यह कह दिया गया कि पलासी की लड़ाई हुई। जी हाँ, उस वक्त दिल्ली में शाहं-शाह शाहजहाँ की तीसरी या चौथी पीढ़ी सल्तनत कर रही थी। हर- कारा जब दिल्ली पहुँचा, उस वक्त बादशाह सलामत की सवारी निकल रही थी। हरकारा घबराया हुआ था। वह इन फिरिक्नियों की चालों से हैरान था। उसने मौका देला नमहल, वहीं सड़क पर खड़े होकर उसने विल्लाकर कहा—'जहाँपनाह गज़ब हो गया। ये बदतमीज फिरक्नी अपना तम्बू पलासी तक खींच लाए हैं, और चूँकि कलकत्ते से पलासी तक को ज़मीन तम्बू के नीचे आ गई है, इसलिए इन फिरिक्नियों ने उस ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। जो इनको मना किया तो इन बदतमीजों ने शाही फरमान दिखा दिया।' बादशाह सलामत की सवारी रुक गई थी। उन्हें बुरा लगा, उन्होंने हरकारे से कहा—'म्याँ हरकारे, मैं कर ही क्या सकता हूँ। जहाँ तक फिरिक्नियों का तम्बू घर जाय, वहाँ तक की जगह उनकी हो गई, हमारे बुजुर्ग कह गए हैं।' बेचारा हरकारा अपना-सा मुँह लेकर वापस गया।

"हरकारा लौटा श्रौर इन फिरिक्षियों का तम्बूबढ़ा। श्रभी तक तो श्राते थे पीपों में श्रादमी, श्रब श्राने लगा तरह-तरह का सामान। हिन्दुस्तान का व्यापार फिरिक्षियों ने श्रपने द्दाथ में ले लिया। तम्बू बढ़ता ही रहा श्रौर पहुँच गया बक्सर। इधर तम्बूबढ़ा श्रौर उधर लोगों की घबराहट बढ़ी। यह जो किताबों में लिखा है कि बक्सर की लड़ाई हुई, यह गलत है। भाई, जब तम्बूबक्सर पहुँचा, तो हरकारा दौड़ा।

"श्रव जरा बादशाह सलामत की बात सुनिए। वह जनाब दीवान खास में तशरीफ रख रहे थे। उनके सामने सैंकड़ों, बिल्क हज़ारों मुसाहब बैठे थे। बादशाह सलामत हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे—सामने एक साहब, जो शायद शायर थे, बुछ गा-गाकर पढ़ रहे थे और कुछ मुसाहब गला फाड़-फाड़कर 'वाह, वाह' चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तीतर और बटेर लड़ा रहे थे। हरकारा जो पहुँचा तो यह सब बंद हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा—'म्याँ हरकारे क्या हुआ—इतने प्रवराये हुए क्यों?' हाँफते हुए हरकारे ने कहा—'जहाँपना इन बदजात फिर-

क्षियों ने अन्धेर मचा रखा है। वह अपना तम्बू बन्सर खींच लाए।' बादशाह सलामत को बढ़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने मुसाहबों से पूछा-- 'म्याँ हरकारा कहता है कि फिरङ्गी अपना तम्बू कलकत्ते से बक्सर तक खींच लाए । यह कैसे मुमकिन है ?' इस पर एक मुसाहब ने कहा- 'जहाँपनाह ये फिरङ्गी जाद जानते हैं, जाद !' दूसरे ने कहा-'जहाँपनाह इन फिरक्षियों ने जिन्नात पाल रखे हैं — जिन्नात सब-कुछ कर सकते हैं।' बादशाह सलामत की समक्त में कुछ श्राया नहीं। उन्होंने हरकारे से कहा-'म्याँ हरकारे, तुम बतलाश्रो यह तम्बू किस तरह बढ़ आया ?' हरकारे ने सममाया कि तम्ब रबड़ का है। इस पर बादशाह सलामत बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा—'ये फिरङ्गी भी बड़े चालाक हैं, बड़े श्रकल के पुतले हैं।' इस पर सब मुसा-हवों ने एक स्वर में कहा--'इसमें क्या शक है, जहाँपनाह बजा फरमाते हैं।' बादशाह सलामत मुसकराए—'ग्ररे भाई किसी चोबदर को भेजो. जो इन फिरङ्गियों के सरदार को बुला लावे, मैं ख़िलग्रत दूँगा।' सब मुसाहब कह उठे-'वल्लाह! जहाँपनाह एक ही दरयादिल हैं। इस फिरङ्गी सरदार को जरूर खिलग्रत देनी चाहिए।' हरकारा घबराया वह श्राया था शिकायत करने, वहाँ बादशाह सलामत फिरङ्गी सरदार को खिल-त्रत देने पर श्रामादा थे। वह चिल्ला उठा—'जहाँपनाह! इन फिरङ्गियों ने जहाँपनाह की सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा श्रपने तम्बू के नीचे करके उस पर कब्जा कर लिया है। जहाँपनाह! ये फिरङ्गी जहाँ-पनाह की सल्तनत छीनने पर श्रामादा दिखलाई देते हैं।' मुसाहब चिल्ला उठे — 'एं, ऐसा गज़ब !' बादशाह सलामत की सुसकराहट गायब हो गई। थोड़ी देर सोचकर उन्होंने कहा—'मैं क्या कर सकता हूँ ? हमारे बुजुर्ग इन फिरङ्गियों को उतनी जगह दे गए हैं, जितनी तम्बू के नीचे श्रा सके। भला मैं उसमें कर ही क्या सकता हूँ ? हाँ फिरङ्गो सरदार को खिलग्रत न दूँगा ।' इतना कहकर बादशाह सलामत फिरङ्गियों की

चालाकी श्रपनी बेगमात से बतलाने के लिए हरम के श्रन्दर चले गए हरकारा बेचारा लौट श्राया।

"जनाब उस तम्बू ने बढ़ना जारी रखा। एक दिन क्या देखते हैं कि विश्वनाथपुरी काशी के ऊपर वह तम्ब तन गया। श्रव तो लोगों में भगदड़ मच गई। उन दिनों राजा चेतसिंद बनारस की देख-भाल करते थे। उन्होंने उसी वक्त बादशाह सलामत के पास हरकारा दौड़ाया। वह दीवान-खास में हाजिर किया गया। हरकारे ने बादशाह सलामत से ऋर्ज की कि वह तम्बू बनारस पहुँच गया है ऋौर तेजी के साथ दिली की तरफ ग्रा रहा है। बादशाह सलामत चौंक उठे। उन्होंने हरकारे से कहा-'तो म्याँ हरकारे, तुम्हीं बतास्रो, क्या किया जाय ?' वहाँ बैठे हुए दो-एक उमरात्रों ने कहा-- 'जहाँपनाह, एक बहुत बड़ी फ्रीज भेजकर इन फिरक्रियों का तम्बू छोटा करवा दिया जाय श्रीर कलकत्ते भेज दिया जाय । हम लोग जाकर लंडने को तैयार हैं । जहाँपनाह, का हक्म-भर हो जाय । इस तम्बू की क्या हकीकत है, एक मर्तवा आसमान को भी छोटा कर दें।' बादशाह सलामत ने कुछ सोचा, फिर उन्होंने कहा-'क्या बताऊँ. हमारे बुजुर्ग शाहंशाह शाहजहाँ इन फिरङ्गियों को तम्बू के नीचे जितनी जगह ग्रा जाय. वह बख्श गए हैं। बख्शीशनामे की रूह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते। श्राप जानते हैं, हम लोग श्रमीर तैमर की श्रौलाद हैं। एक दफा जो जबान दे दी वह तो पूरा होगी ही। तम्बू को छोटा कराना तो शैर-मुमिकन है। हाँ, कोई ऐसी हिकमत निकाली जाय. जिससे ये फिरड़ी अपना तम्ब आगे न बढ़ा सकें। इसके लिए दरबार त्राम किया जाय श्रीर यह मसला वहाँ पेश हो ।'

"इधर दिल्ली में तो यह बातचीत हो रही थी और उधर इन फिरं-गियों का तम्बू इलाहाबाद और इटावा को ढकता हुआ आगरा पहुँचा । दूसरा हरका्रा दौड़ा । उसने कहा—'जहाँपनाह, वह तम्बू आगरे तक बढ़ आया है । अगर अब भी कुछ नहीं किया जाता, तो ये फिरंगी दिल्ली पर भी अपना तम्बू तानकर कब्जा कर लेंगे ।' बादशाह सलामत घबराये— दरबार श्राम किया गया । सब श्रमीर-उमरा इकट्टे हो गए, तो बाद-शाह सलामत ने कहा-- 'त्राज हमारे सामने एक श्रहम मसला पेश है । श्राप लोग जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग शाहंशाह शाहजहाँ ने फिरंगियों को इतनी जमीन बख्श दी थी, जितनी उनके तम्बू के नीचे श्रा सके । इन्होंने श्रपना तम्बू कलकत्ते में लगवाया था. लेकिन वह तम्बू है रबड का, ग्रौर धीरे-धीरे ये लोग तम्बू ग्रागरे तक खींच लाए । हमारे बुजुर्गी से जब यह कहा गया, तब उन्होंने कुछ करना मुनासिब न समका, क्योंकि शाहंशाह शाहजहाँ अपना कौल हार चुके हैं। हम लोग अमीर तैमूर की श्रौलाद हैं श्रौर श्रपने कौल के पक्के हैं। श्रब श्राप लोग बतलाइए, क्या किया जाय ?' ग्रमीरों ग्रौर मनसबदारों ने कहा—'हमें इन फिरंगियों से लड़ना चाहिए और इनको सजा देनी चाहिए। इनका तम्ब छोटा करवाकर कलकत्ते भिजवा देना चाहिए।' बादशाह सलामत ने कहा-' लेकिन हम अमीर तैमर की श्रीलाद हैं। हमारा कौल ट्रटता है।' इसी समय तीसरा हरकारा हाँफता हुआ बिना इत्तला कराये ही दरबार में घुस ग्राया । उसने कहा—'जहाँपनाह वह तम्बू दिल्ली पहुँच गया। वह देखिए, किले तक थ्रा पहुँचा।' सब लोगों ने देखा। वास्तव में हजारों गोरे खाकी वर्दी पहने श्रीर हथियारों से जैस, बाजा बजाते हए तम्बू को किले की तरफ खींचते हुए श्रा रहे थे। उस वक्त बादशाह सलामत उठ खड़े हुए । उन्होंने कहा-'हमने ते कर लिया। हम अमीर तैंमर की श्रौलाद हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया, वही होगा। उन्होंने तम्ब के नीचे की जगह फिरंगियों को बख्श दी थी। श्रब श्रगर दिल्ली भी उस तम्ब के नीचे श्रा रही है, तो श्राये। मगल सल्तनत जाती है. तो जाय, लेकिन दुनिया यह देख ले कि श्रमीर तैमूर की श्रीलाट हमेशा श्रपने कौल की पक्की रही है।' इतना कहकर बादशाह सलामत अपने अमीर-उमराओं के साथ दिल्ली के बाहर हो गए और दिल्ली पर भ्रॅंगरेजों का कब्जा हो गया। श्रव श्राप लोग देख सकते हैं, इस कलियुग में भी मुगलों ने अपनी सल्तनत बख्श दी।"

हम सब लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद मैंने कहा— "'हीरोजी, एक प्याला चाय ग्रीर पियो।"

हीरोजी बोल डठे—''इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद भी एक प्याला चाय ? अरे महुवे के ठरें का एक अदा तो हो जाता।" हः : श्री श्रीराम शर्मा

## नायक का चुनाव

सानव-जीवन में कृत्रिमता जहाँ एक श्रावश्यक श्रंग-सी बन गई है वहाँ वह एक श्रमिशाप भी है। प्राकृतिक जीवन से दूर होकर मनुष्य उच्च स्तर की बातें करता है। शिचा, दर्शन श्रौर नैतिकता पर वह बड़े-बड़े पोथे लिखता है, विज्ञान की दुहाई देता है, पर श्रधिकांश में वह सरलता, सचाई श्रौर नैसिर्गिकता से दूर हटता जाता है। यों श्रपवाद स्वरूप गांधी, ईसा, बुद्ध, मुहम्मद तथा श्रम्य व्यक्ति इस दुनिया को कायम रखते हैं। पर सम्यता की दुनिया से दूर प्रकृति की गोद में पले मानव स्नेह, निष्ठा, तथा कर्तव्य-पालन में किसी से कम नहीं हैं। स्वास्थ्य श्रौर शौर्य में तो वे श्रद्धत होते हैं। छल-छिद्ध उन्हें नहीं भाता। सरलता के तो वे एक प्रकार से श्रवतार हैं, श्रौर होते हैं बात पर मिटने वाले।

왔 **X** X

फ्रांसीसी श्रफ्रीका के एक गाँव में, जो चारों श्रोर से वन-वृत्तों से श्राच्छादित था एक दिन, वहाँ के नायक का देहान्त हो गया। उसका उत्तराधिकारी जुनने के लिए फ्रांसीसी श्रफसर की श्रनुमित की जरूरत थी। गाँव के सयाने ने श्राकर टोटिका टमना किया। स्त्रियों के करुण-कंदन से पेड़ थर्रा-से गए। नायक के एक-मात्र लड़के सुतों की श्रोर सबकी नज़र थी कि वह श्रपनी जाति का नायक बनाया जायगा।

पर स्तों को यह आशंका थी कि कहीं उसका प्रतिद्वन्द्वी बनक उसके पिता का उत्तराधिकारी न बना दिया जाय। कारण यह था कि शिकार में स्तों का एक हाथ बेकार-सा हो गया था। पूरे तौर से वह उसका उपयोग नहीं कर सकता था और बनक बड़ा ही वाचाल था। फ्रांसीसी अफसरों की खुशामद में भी वह बहुत रहता था। वह स्वस्थ भी था। उसके हाथों में किसी प्रकार की बीमारी भी नहीं थी। चाटुकारी और चातुर्य में उसकी जीभ कतरनी-सी चलती थी। चालाक भी वह एक नम्बर का था। स्तों के पिता की मृत्यु का समाचार पाकर मातमपुरसी करने आने के पूर्व वह सीधा फ्रांसीसी अफसरों के पास चला भी गया था। यो स्तों की प्रतिष्ठा काफी थी। स्वभाव उसका सरल था। शौर्य उसका अपार था, और था व्यवहार में वह विनम्र। लोगों की नजर भी उसकी और थी। अन्य लोगों के अतिरिक्त एक युवती भी थी जो अपना दिल स्तों को दे चुकी थी। स्तों की मनोव्यथा जानकर उसने कहा, "तुमसे अधिक और वीर यहाँ कौन है ? जाति के नायक तुम्हीं बनोंगे और मैं तुम्हारी पत्नी बन्रँगी।"

"चुप रहो, बकवास करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं भगवान् क्या करता है। मैं पिता की मृत्यु से चुब्ध हूँ। कहाँ उनका ज़माना, कहाँ मेरी श्रन्थ शक्ति श्रोर श्रन्थ बुद्धि।"

उस युवती का नाम था लिरोना । सूतो ने उपयु क शब्द कहकर जैसे ही अपनी नज़र अपने मकान के दूसरी ओर को को, वैसे ही सामने उसे बनक नज़र आया और उसने ब्यंग से कहा, "सूतो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है । और तुम इतने बेहूदा हो कि नायक के मरने पर तुम रंज नहीं मना रहे हो । नायक को तो लोगों की मातम-पुरसी में ही मरना चाहिए।"

"तू तो दोगला है श्रीर तू क्या जाने कि नायक का खून कैसा होता है श्रीर उसे कैसे मरना चाहिए।" व्यंग से सूतो उबला।

विष से बुक्ते सूतो के व्यंग से बनक तिलमिला गया। क्रोध से

उसका चेहरा लाल हो गया श्रोर कमर से लटकते खंजर पर उसका हाथ पहुँच गया। विगड़कर बनक ने कहा, ''मुक्तमें भी नायक का खून है। तू कहे तो मैं यहीं यह सावित करूँ ?''

सूतो कुछ चर्णों के लिए चुप रहा और उसने देखा कि वहाँ पर उपस्थित योद्धाओं में कानाफूँसी होने लगी। सूतों ने कहा, "वह दिन भी आ जायगा बनक। थोड़ा धैर्य रख।"

बनक ने उपहास की हँसी हँसी और अपनी शक्ति तथा यौवन के कारण उसने सूतों की उपेचा की! खंजर से उसने अपना हाथ हटा लिया और अकड़ता हुआ वह वहाँ जा बैठा जहाँ अन्य योद्धा बैठे थे। अपनी मौखिक जीत पर उसे गर्वथा। तेल से चुपड़े उसके सुगठित शरीर पर सूर्य के प्रकाश से ऐसा प्रतीत होता था मानो सुगठित आबन्स की वह प्रस्तर मूर्ति हो। वहाँ बैठकर उसने कहा, "अंग-भंग व्यक्ति ही आधे पद्धे शब्द कहते हैं।"

इस बीच स्त्रियों और श्रादमियों में बार्ते होती रहीं। मातम-पुरसी भी जाती रही। उत्तराधिकारित्व के विषय में भी लोगों में चर्चा होती रही श्रोर दो-तीन दिनों बाद दो फांसीसी श्रफसर दो हब्शी सैनिकों के साथ श्रा गए। उनमें से बड़े श्रफसर को स्तो ने पहचान लिया क्योंकि उसके बचपन में उसने उसके पिता को श्रधिकार दिया था।

छोटे फ्रांसीसी श्रफ़सर ने बड़े श्रफ़सर कमिश्नर से सूतो का परिचय कराया। कमिश्नर ने सूतों को ऊपर से नीचे तक देखा श्रौर उसकी पंगु-सुजा पर उसकी निगाह टिक गई श्रौर उसने देखा कि सूतों की वह सुजा इतनी बिलष्ठ नहीं है जितनी कि दूसरी। कमिश्नर ने सूतों से कहा, "तुम्हारा पिता एक महान् योद्धा था श्रौर उसने बड़ी बुद्धिमत्ता से शासन किया।"

किमश्नर ने आज्ञा दी कि चुँकि चेचक संक्रामक रोग है इसिलए सब मकानों को जला देना चाहिए ताकि छूत का रोग शेष न रह जाय नहीं तो वह और लोगों को भी ले बैठेगा। सूतो ने तेज़ दराँती उठाई श्रीर श्रवने फूस के मकान की लकड़ियों के बंधन काटने शुरू किये।

पूर्णिमा की चंद्रिका छिटक रही थी श्रौर श्रास-पास के विशाल वृत्तों में चंद्रमा श्राँख-मिचौनी-सी खेल रहा था। एक चौड़े मैदान में नृत्य हो रहा था। स्थानीय शराब के दौर चल रहे थे श्रौर लोग इस बात के इच्छुक थे कि नायक के निर्णय की बात कब शुरू होती है।

सूतो सगर्व श्रक्तसरों के सामने उकड़ूँ बैठा था। प्रार्थी की हैसियत से वह एक लंगोटी पहने था। बनक भी उसकी बगल में बैठा था। देखने में वह सूतो से बड़ा था। उसके सफेद दाँतों से उसकी मुस्कराहट प्रस्फटित हो रही थी।

धोंसे पर चोट पड़ी छौर सब नाचने वाले एकदम एक-एक कर जमीन पर बैठ गए। एक शराब का दौर और चला और तथ फांसीसी कमिश्नर ने बात छुरू की। कमिश्नर ने कहा, "श्रब नायक के बारे में चर्चा करनी है। दो उम्मीद्वार हैं श्रीर दोनों उम्मेद्वारों की बात सुन-कर फैसला देना है। बनक, श्रब तुम पहले बात कहो।"

सुगठित श्रौर पुट्ट दार शरीर एकदम खड़ा हुआ श्रौर बनक ने कहा, "नायक होने का मैं श्रिधकारी हूँ श्रौर मुस्ने ही नायक होना चाहिए, क्योंकि मैं एक महान् योद्धा हूँ। खंजर श्रथवा भाला चलाने में मुस्ते बड़कर कोई नहीं है। मैं श्रपना कर्तव्य समस्तता हूँ। मैं बुद्धि-मत्ता से शासन करूँगा, क्योंकि मुस्तमें नायक का खून है। फ्रांसीसी सरकार का मैं सेवक भी हूँ। श्रक्तसर मुस्ते जानते हैं क्योंकि मैंने उनकी सेवा भी की है।"

तब फ्रांसीसी श्रफ़सर ने सुतो से संकेत किया कि वह श्रपनी बात कहे।

सूतो घीरे से खड़ा हुआ। वह श्रपनी भुजा की कमजोरी जानता था। उसकी टाँगों में कम्पन हुआ श्रीर तब उसने कहा, ''मुक्ते नायक होना चाहिए क्योंकि मैं नायक का पुत्र हूँ। मैं जानता हूँ कि शांति-व्यवस्था कैसे, की जाती है। बचपन में मैंने एक सिंह मारा था श्रीर पिछले दिनों बिना हथियार के एक बघेरा मारा था। मेरी इच्छा बुद्धि-मत्ता से शासन करने की है।"

सूतो को ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बात का श्रसर लोगों पर नहीं पड़ा। उसे श्रपनी हार-सी प्रतीत हुई। पर उसने श्रपनी भावना को प्रकट नहीं होने दिया।

फ्रांसीसी कमिश्नर ने लोगों से पूछा, "पंचायतों ग्रौर सभाग्रों में कौन बोलता है ?"

एक योद्धा ने कहा, "बनक, श्रौर उसे ही नायक होना चाहिए क्योंकि उसकी वातों में सचाई है।"

"नहीं, सूतो एक महान् नायक का पुत्र है श्रीर मैं चाहता हूँ उसे ही अपने पिता का उत्तराधिकारी बनाया जाय।" एक योद्धा ने बात काटकर कहा।

श्रीर भी कई योदा इस विषय में बोले।

कायदा यह था कि जो नायक बनाया जाता था उसको एक श्रधि-कार की हड्डी दी जाती थी। वह हड्डी बघेरे की होतो थी। निर्मल चाँदनी में लोगों की भीड़ के बीच में बघेरे की खाल पर रखी वह चमक रही थी श्रीर लोगों को पता न था कि वह सूतो को दी जायगी या बनक को ।

फ्रांसीसी अफ़सर ने कहा, "श्रीर किसी को तो कुछ नहीं कहना है ?"

बनक ने उच्च स्वर से कहा, "सूतो तो श्राधा ही श्रादमी है श्रीर श्रिधकार-हड्डी पाने के वह योग्य नहीं है। मैं श्रपना एक हाथ श्रपनी बगल से बाँघ लूँगा श्रीर उसके साथ एक ही हाथ से खंजर से लड़ने को तैयार हूँ।"

क्रोध से सूतो भन्ना गया। उछ्ज्वकर खड़े होकर उसने नीचे की श्रोर देखा श्रोर बनक से कहा, "श्रवे स्श्रर! तेरी बात में सुन रहा हूँ। तू श्रपने दोनों हाथ खुले रख श्रोर सुक्तसे लड़ श्रीर सुक्ते देखना है तू कैसे जीतता है ?"

अन्य योद्धात्रों श्रौर भीड़ में उत्तेजना-सी फैली श्रौर लोगों को

खुशी हुई कि इस प्रकार के निर्णय से उनकी परम्परा कायम रहेगी।

फ्रांसीसी किमरनर ने दोनों सैनिकों को पास बुलाकर खड़ा किया श्रौर लोगों से कहा, "नहीं, लड़ाई नहीं होगी। इस तरह खून-खराबी करना ठीक नहीं है। सूतो श्रौर बनक दोनों ने ही बहुत साफ बातें कही हैं। परन्तु कोरी बातों से काम नहीं चलता श्रौर न केवल भाषण देने से ही कोई नायक बन सकता है। करनी करने से किसी भाषण की श्रावश्यकता न होगी। ये दोनों खंजर श्रौर भाला लेकर जंगल को जायंगे श्रौर श्रपनी चीरता का प्रमाण देंगे श्रौर कल शाम को चन्द्रमा के उगने पर वापस श्रायंगे श्रौर श्रपने शौर्य का प्रमाण देंगे तभी यह निर्णय दे दिया जायगा कि कौन नायक होता है?" दोनों फ्रांसीसी श्रफसर श्रपने कैंम्प में चले गए श्रौर उनके चले जाने के बाद शराब का एक दौर श्रौर चला।

बनक ने सूतो से कहा, "इस फंफट में क्यों पड़ता है ? तू मुक्स जीतेगा नहीं। इसिलिए कह दे कि तू मेरा प्रतिद्वनद्वी नहीं है।"

"हाँ, चाटुकारी श्रीर शेखीखोरी में तो नहीं हूँ"—यह कहता हुन्रा सूतो श्रपने मकान की श्रोर चला गया।

स्तों ने श्रादमियों का कुछ खयाल नहीं किया। उसका दिमाग बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। एक प्रकार से उसका एक ही हाथ था श्रीर बनक के दोनों हाथ उतने ही तेज़ थे जितनी उसकी जवान। इसलिए उसकी शौर्य-योजना निर्दोष होनी चाहिए। श्रपने मकान के भीतर वह घुसा श्रीर खूँ टियों पर टँगे श्रपने हथियार—भाले, खंजर, श्रीर तीर कमान देखे। वह जानता था कि उसके मकान से पूर्व की श्रीर को शिक्शाली सिंह रहते हैं जिनकी गति विद्युत् के समान थी। श्रादमी उस तरफ कभी जाते नथे पर श्राज तो उसको उस श्रीर जाना ही था; क्योंकि श्रगर वह किसी सिंह को मार सका श्रीर उसकी खाल ला सका तो वह नायक के पद का श्रिकारी हो सकेगा। उसे श्रपने पीछे कुछ श्राहट-सी मालूम हुई श्रीर मुझकर जो देखा तो पीछे दरवा जे में

तिरीना खड़ी थी। उसकी द्यांखें फटी हुई-सी थीं। मुस्कान के स्थान में उसके चेहरे पर गाम्भीर्थ था। उसने हाथ बड़ाकर एक पतली जंजीर में वँधा एक कास उसकी ग्रोर बड़ाया ग्रौर कहा, ''इसे पहन लो, यह बड़ा ही ग्रुभ है।''

स्तो मुस्कराया श्रोर युवती लिरीना की सरलता से वह बड़ा प्रभावित हुश्रा। उसने सोचा कि उसका जादू तो खंजर की धार है जो दीवार पर लटक रही है। वैसे उसकी कमर में एक जादू का ताबीज़ वँघा हुश्रा था। स्तो ने कहा, "तुम्हारी इस कृपा के लिए धन्यवाद। मुभे इस कृपा की श्रावश्यकता नहीं है।"

वह कुछ रुआसी-सी हुई और उसने पूछा, "जा कहाँ रहे हो ?" अपने भाले और खंजर को उतारने को हाथ ऊपर करते हुए सूतों ने रुखाई से कहा, "सिंहों के शिकार के लिए, बस मेरे लिए जीवन का यही एक अदसर हैं।"

अपने हाथ से अपने होठों को छिपाते हुए चिन्ता से लिरीना ने कहा, "नहीं, ऐसा करना तो मौत के मुँह में जाना है, क्योंकि वहाँ तो टोलियों में जाकर शिकार खेला जाता है। श्रकेला आदमी तो सिंहों का शिकार नहीं खेलता।"

श्रविचलित भाव श्रौर कड़ाई से सूतो ने कहा, "मैं जाता हूँ श्रौर इस प्रकार की बात मैं नहीं सुनना चाहता।"

कमर में खंजर वाँधकर श्रौर भाले को जमीन पर बसीटते हुए तथा सीधे हाथ में शिकारी चाकू लेकर वह लिरीना की श्रोर मुड़ा श्रौर उससे कहा, "मेरे ऊपर विश्वास रखी।"

धौर वह उसकी बगल से एक थ्रोर निकल गया मानो वह रात्रि में प्रवेश कर गया हो। जाते में उसने बनक को देखा। वह पहले से ही सुसजित था थ्रौर शिकार को जाने को तैयार था। नक-नृत्य करते हुए वह बड़ी शान से कह रहा था कि वह नदी से विशालकाय सबसे बड़े मगर को मारकर लायगा थ्रौर श्रपने शौर्य का प्रमाण देगा।

सूतो ने गाँव की श्रोर एक नज़र डाली श्रोर फिर वह प्रकृति पुरुष के समान दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और सूर्योदय तक उसने एक सिंह की ठाहर हूँ द ली। एक चटियल मैदान में एक खोखला-सा स्थान था। उसने उसे अच्छी तरह देखा। सब मैदान कमर से ऊँची घास से ञाच्छादित था। वह धीरे-धीरे रेंग रहा था। शिकार के लिए उसने वह समय इसलिए और जुना था कि सिंहों और बधेरों में दिन निकलने पर कुछ सुस्ती ऋा जाती है। हिलती हुई घास की ऋोर वह धीरे-धीरे बढ़ा। हवा उसकी ग्रोर को नहीं, वरन् उसकी ग्रोर से वह रही थो। पीली घास में वायु के सकोरे लहरें-सी उत्पन्न कस्ते थे मानो घास सजीव होकर सूतों को बोल्साहित कर रही हो। सूतो धीरे-धीरे रेंग रहा था। कीड़े श्रौर छिपकलियों विचककर इधर-उधर हो जाते थे श्रौर एक सॉंप ने तो रास्ते से हटने से पूर्व उसे अच्छी तरह निहारा। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। उसके होठों का पसीना उसके सुँह में जा रहा था। जैसे ही वह एक उथली नरिया (Ravine) के निकट श्राया, उसने श्रपनी गति श्रौर धोमी कर दी श्रौर उसके किनारे लेटकर उसने चारों ग्रोर देखा ।

हवा से सकोरी हुई घास के अतिरिक्त वहाँ कोई और गित न थी। थोड़ी देर वह सुस्ताया और फिर धुटनों और कुहनियों के बल वह रेंगने लगा। घास को तोड़कर उसे अपने सिर पर ऐसे लगा लिया था जिससे ऊपर और बगल से उसका सिर न दिखाई पड़े और वह घास के पूले के समान ही दिखाई पड़े। वालू के किनारे पर आकर उसने ऊपर से नीचे की ओर देखा। उषः काल से जिस सिंह की खोज में था, वह वहाँ मौजूद था। पानी के गड्दे के पास से सिंह के अध-खवे जानवर से उसने उसकी खोज पकड़ी थी। सिंह अकेला था और इसलिए वह अक्कड़ और खतरनाक भी था। सिंह अर्घ-सुपुत्त अवस्था में था। नाखून उसके खुले हुए थे। उसकी जीभ कुत्ते की भाँति लटक रही थी और जब कभी मिक्खयाँ और कीड़े उसे काटते तव उसकी खाल उस

स्थान पर हिल जाती थी। सिंह भयंकर और विशाल था। सूतो को कुछ घबराहट हुई। इतने बड़े सिंह को दोनों हाथों से सारना सुश्किल था। उसके केस सटमेंले, काले और छोटे थे। उसके पेट की बगल में भालों की दो गृथें थीं।

स्तो ने भाले को बदला। श्रपनी पीठ पर होकर निकाला श्रौर सीधे हाथ की उँगलियों से उसको पकड़ा। होठों को चबाते हुए उसने श्रपनी शक्ति संचित की। टाँगें उसकी धीरे-धीरे पेट के नीचे श्राईं। तब वह खड़ा हुआ। शेर को उसने ललकारा और भाला फेंकने के आसन से अपने वृषभ-कंधों की शक्ति के प्रत्येक अंश को एकत्र करके उसने भाला चलाया। बज को भाँति भाला चौकन्ते शेर की श्रोर लपका। शक्ति-पुञ्ज सिंह एकदम खड़ा हुआ। उसकी पीली याँखों ने भाले और भाले वाले को देखा। उसके पुट्टे सिकुड़े और धमाके से भाले की चीट हुई। सिंह दहाड़ा और चोट से तिलमिलाकर उसने वेदना की दहाड़ की और वह लोट-पोट होने लगा और भाले पर आक्रमण करने लगा। बाँस के द्रकड़े इधर-उधर उछलने लगे। शेर उछलने लगा: पर बिंधे हए भाले के कारण वह एक ग्रोर को मुका था। घृणा से वह महाया हुन्ना था। एक ही भपेट में सूतो को मारने के लिए उसने एक प्रयत्न किया। परन्तु गर्म खून उसके मुँह से गिरने लगा और एक और को गिरकर वह छुटपटाने लगा। उसकी आँखें फटने लगीं। पंजे उसके चौड़े हुए, मानो वह अपने शत्रु को पकड़ने की कोशिश में हो।

सूतों ने गहरी साँस ली और विजय-भावना उसके चेहरे पर अंकित थी। वह नीचे को शेर की चोर को खिसका। भाले को उसने शरीर से खींचा और एक तरफ उसे रख दिया और चाकू से उसने उसके पेट में शिगाफ लगाए ताकि उसकी वह खाल निकाल ले, पर उसके पीछे एक छाया-सी मालूम हुई। एक पत्थर का हुकड़ा खिसक पड़ा। उस आवाज की और खून से लथ-पथ चाकू को हाथ में लेकर जैसे वह मुड़ा वैसे ही उसने देखा कि एक शेरनी गुफा से उसकी और को लपकी। एक पंजे का

वार हुत्रा, उसके वृषभ-कंध में एक चपेट लगी। उसने सँभलने की कोशिश की । अपनी पंगु बाँह के कारण वह तेज़ी से न उठ सका । पूँछ को भाले की तरह ऊपर उठाये हुए सिंहनी ने श्राक्रमण किया। श्रनजान में सूतो चिल्लाया। छाया की भाँति शेरनी उठी। वह मुँह बाए हुए थी। सतो को माल्म हो गया कि वह उसका मुकाबला न कर सकेगा। श्रपने शिकारी चाकू से उसने श्रपनी रत्ता करनी चाही। वह एक श्रोर को कुक गया। शेरनी के नाखून उसको फाड़ रहे थे। लुढ़कते हुए भारी पत्थर ने, जो सिंहनी को गति से गतिशोल होकर उधर आ गया था. उसकी रचा की; क्योंकि उससे सिंहनी के श्राक्रमण में ढिलाई श्रा गई। सूतो आगे को गिर गया। वाएँ हाथ से वह उससे चिपटना चाहता था श्रौर सीधे हाथ से वह सिंहनो पर वार कर रहा था। उसने श्रपनी टाँगें शेरनी के पेट में ग्रड़ा दीं । शेरनी खड़ी हुई ग्रीर पीठ के वल गिरी श्रीर अपने वजन से सूतो को उसने अधानरा कर दिया। दो बार चाकृ से उसने हमला किया श्रीर दो बार उसका चाक् उसकी पसलियों में घुस गया। शेरनी ने श्रपने-श्रापको छुड़ाया श्रीर श्रपनी थाप उसके जमाई। स्तो के सामने दुनिया वूम-सी रही थो। उसकी आँखों के सामने श्रॅंधेरा हो गया। पर उसका चाकू यों ही हवा में बार कर रहा था। उसे सिंहनी दिखाई नहीं पड़ रही थी । उसके सामने ग्रँधेरा-ही ग्रँधेरा था श्रौर फिर वह बेहोश हो गया।

जब उसे चेतना हुई तो उसने श्रांखें फाइकर इधर-उधर देखा। कुहनी श्रोर घुटनों के बल बैठकर उसने देखा कि सिहनी कुछ दूर पर मरी पड़ी है श्रोर उसकी छाती से मांस के टुकड़े लटक रहे हैं। उसका कंघा फटा हुश्रा था। सारे शरीर में पीड़ा थी। सूतों ने श्रपने घाव देखें। काफी दर्द था। उसकी देह में घाव कोई श्रासान न थे। मूर्छा के बाद उसे उछास हुश्रा। उसने दो सिंह मारे थे। वनक ऐसा काम कभी नहीं कर सकता था। उसने चाकू से सिंह को खाज निकाली श्रीर लपेट-कर उसे एक श्रोर एक दिया। तब फिर वह सिंहनी की खाल निटालने

बढ़ा। जैसे ही वह शिगाफ लगाना चाहता था उसकी नज़र एक पतली जंजीर में बँधे कॉस की छोर पड़ी। सारा रहस्य उसकी समक्ष में छा गया वह जंजीर लिरीना की थी। उठकर उसने जो देखा तो लिरीना के पते मिले। वह समक्ष सका कि सिंहनी सिंह से २०.फुट दूर को मरी पड़ी है। अगर लिरीना उसकी सहायता को न आती तो सिंहनी ने उसका काम तमाम कर दिया होता। लिरीना छाया की भाँति उसके पीछे-पीछे आई थी।

स्तों को बड़ी लजा आई कि एक स्त्री ने उसकी जान बचाई थी। उस पर उसे क्रोध भी आया। सिंहनी की खाल निकालकर उसे लपेटा स्त्रीर दोनों की खाल लपेटकर अपने गाँव की स्रोर चला।

एक सायंकाल को चन्द्रमा के निकलने पर सभा हुई। फ्रांसीसी अफ़सर बैठे हुए थे और नायक की नियुक्ति होनी थी। बनक ने एक विशालकाय मगर के पास खड़े होकर कहा, 'मैंने इतना बड़ा मगर मारा है जितना बड़ा सूतो ने तो कभी दंखा भी न होगा। मैंने एक फन्दा बाएं हाथ में लिया और सीधे में चाकू लेकर मैं पानी में कूद गया। मछली की भाँ ति मैं तैरा। गोते लगाकर और आगं-पीछे होकर मैंने बड़ी चतु-राई से मगर के जबड़े में फन्दा डाला। मगर ने भागने की कोशिश की पर मैंने बगल से तैरकर उसका पेट फाड़ दिया। कोध से मगर ने नदी को मथ डाला और अपनी पूँ छ की मार से उसने मुक्ते मार ही डाला होता। पर मेरे आक्रमण से वह मर गया और किनारे पर मैं खींच लाया अपनी डोंगी तब मैंने ली। उसके पेट से अन्तिहयाँ निकालीं और साफ किया। तब उसमें मैंने सूखी लौकियाँ भरीं और मैं पानी से उसे खींच लाया।" बनक ने नाटक-सा करते हुए अपनी बात कही।

फ्रांसीसी अफ़सर ने तब सूतो की ओर संकेत किया। लंगड़ाते हुए और घावों को बाँधे हुए उसने सिंह की खाल फटकारते हुए एक ओर रखी। खाल इतनी बड़ी थी कि ज़मीन से पूरी हटाने पर भी पूरी तौर से वह न दिखा सका। सूतो ने कहा, ''मैंने इस सिंह को मारा। बड़ी चालाकी से मैं इसकी खोज में रहा और एक ही भाले से मैंने इसको मार दिया।" यह कहते हुऐ उपेचा की दृष्टि से उसने खाल एक श्रोर फेंक दृी। लोगों में श्राश्चर्य की सुद्रा फैल गई। तब उसने सिंहनी की खाल उटाई। एक दूसरे सिंह की खाल देखकर लोग श्राश्चर्य-चिकत रह गए। फ्रांसीसी श्रक्रसर ने पूछा, "सूतो! क्या तुमने एक ही साथ इस जोड़ी को मारा?"

सुतो ने कहा, "मैंने सिंहनी को नहीं मारा।"

उत्तेजित होकर लिरोना ने कहा, "नहीं, नहीं। यह फ्र है। इन्होंने ही दोनों को मारा है, एक को भाले से और दूसरे को चाकू से।"

"बोलो मत लिरीना," सूतो ने कहा । श्रीर लिरीना सिसकती श्रीर सुबकती रह गई !

फ्रांसीसी श्रक्तसर भोंचक्के-से रह गए। उपस्थित योदा वेचैन-से थे श्रीर बनक भी परेशान था।

कांसीसी अकसर ने कहा, "श्राखिर यह मामला क्या है ?"

स्तो ने उत्तर दिया, "जब में सिंह की खाल खींच रहा था, सिंहनी ने मुक्त पर हमला किया। मैंने अपने चाकू से उस पर वार किया। पर में उसे मार न सका और मैं पीछे को गिर गया और मेरी आंखों के आगे आंधेरा हो गया। तब लिरीना ने सिंहनी को मेरे भाले से मारा। मुक्ते पता नहीं था कि वह मेरे पीछे-पीछे आ रही थी। यह ठीक है कि यदि वह मेरी सहायता को न आई होती तो मेरा काम तमाम हो गया होता। क्योंकि मेरे एक ही अजा है।" तब स्तो ने सिंहनी की खाल एक और फेंक दी और खून से सने कांस को उठा लिया। उपस्थित लोगों में कानाफूँ सी होने लगो। बनक ने सोचा कि ऐसा भी नायक क्या कि जिसकी जान को एक औरत बचाये। क्रांसीसी कमिश्नर ने अन्त में कहा, 'बनक ने जो काम किया है उसको बहुत कम आदमी कर सकते हैं। हमारा खयाल है कि सिंह को मारने की अपेचा इतने बड़े घड़ियाल का मारना बहुत कठिन है और अधिकार-हड्डी वनक को मिलनी चाहिए। पर स्तो ने एक ऐसी बात की है जो कि एक नायक में होनी

चाहिए उसने सत्य श्रीर न्याय के लिए श्रपने-श्रापको श्रपमानित किया है। उसने यह स्वीकार किया है कि उसके जीवन की रचा एक स्त्री ने की श्रीर सचाई एक नायक के बड़प्पन का चिह्न है। सिंह को मारने के साहस की श्रपेचा उसने महानतम साहस दिखाया है श्रीर उसने श्रिधकार-हड्डी को सचाई की खातिर श्रपने प्रतिद्वन्द्वी को देने में लज्जा नहीं की। इसलिए में श्रिधकार-हड्डी को स्त्रो को देता हूँ। श्रव स्त्रो ही तुम-सब लोगों का नायक है श्रीर मुक्ते श्राशा है वह न्याय श्रीर तुद्दिमत्ता से शासन करेगा।"

उपस्थित लोगों में स्वीकृति का जय-घोष हुआ। बनक ने भी मुस्कराकर अपनी स्वीकृति दे दी। अधिकार-हड्डी को लेकर अधरों पर मुस्कान का भार लिये स्तो चारों खोर भीड़ में बुसा। उसने अपनी मां को प्रणाम किया और तब वह लिरीना की खोर बढ़ा और कहा, "खब मैं नायक हूं और त चाहती थी मैं नायक बन जाऊँ।"

सजल नेत्रों से लिरीनां ने अपनो हृदय-भावना प्रगट की। सूतों ने कहा, "अब तो तू मेरे लिए विवाह-नृत्य दिखायगी।"

लिरीना ने मुस्कराकर कुछ कहना चाहा पर स्नेह घोर श्रद्धा से वह कुछ न कह सकी ग्रोर नोचो निगाह करके वह तिनक मुस्कराई। सूतो हृदय की भाषा को समक्ष गया। उपस्थित लोगों ने, सिर उठाये हुए वृत्तों ने तथा स्वच्छ ग्राकाश से नत्त्रों ग्रोर नत्त्रनाथ ने विशाख वृत्तों की पत्तियों से छिपकर मानो कहा:—

कुछ है, ग्रौर कुछ नहीं नीची निगाह में।

## गौरी

## ( ? )

शाम को, गोधूलि की बेला, कुली के सिर पर सामान रखवाए, जब बानू राधाकृष्ण अपने घर आये, तब उनके भारी-भारी पैरों की चाल, और चेहरे के भाव से ही कुन्ती ने जान लिया कि काम वहाँ भी नहीं बना। कुली के सिर पर से बिस्तर उतरवाकर, बाबू राधाकृष्ण ने उसे कुछ पैसे दिये। कुली सलाम करके चला गया और वे पास ही पड़ी एक आराम-कुरसी पर, जिसके स्प्रिंग खुलकर कुछ, ढीले होने के कारण इधर-उधर फैल गए थे, गिर-से पड़े। उनके इस प्रकार बैठने से कुछ स्प्रिंग आपस में टकराए, जिससे एक प्रकार की सन-सन की आवाज़ हुई। पास ही बैठे हुए कुत्ते ने कान उठाकर इधर-उधर देखा, फिर भों-भों करके भूँक उठा। इसी समय उनकी पत्नी छुन्ती ने कमरे में प्रवेश किया। काम की सफलता या असफलता के बारे में कुछ भी न पूछकर कुन्ती ने नम्र स्वर में कहा—''चलो हाथ-मुँह घो लो, चाय तैयार है।'

"चाय" राधाकृष्ण चौंक-से पड़े—"चाय के लिए तो मेंने नहीं कहा था।"

"नहीं कहा था तो क्या हुन्ना, पी लो चलकर", कुन्ती ने आग्रह-पूर्वक कहा।

"श्रच्छा चलो"—कहते हुए राधाऋष्ण पत्नी के पीछे-पीछे चले गए।

गौरो, श्रपराधिनो की भाँति, माता-िपता दोनों की दृष्टि से बचती हुई, पिता के लिए चाय तैयार कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि पिता की सारी किटनाइयों की जड़ वही है। न वह होती श्रोर न पिता की उसके विवाह की चिन्ता में, इस प्रकार स्थान-स्थान घूमना पड़ता। वह मुँह खोलकर किस प्रकार कह दे कि उसके विवाह के लिए इतनी श्रधिक परेशानी उठाने की श्रावश्यकता नहीं। माता-िपता चाहे जिसके साथ उसकी शादी कर दें, वह सुखी रहेगी। न करें तो भी वह सुखी है। जब विवाह के लिए उसे जरा भी चिन्ता नहीं, तब माता-िपता इतने परेशान नयों रहते हैं—गौरी यही न समक पाती थी। कभी-कभी वह सोचती—'क्या में माता-िपता को इतने भारो हो गई हूँ ? रात-दिन सिवा विवाह के उन्हें श्रोर छुछ सूक्तता नहीं।' तब श्राहम-ग्लानि श्रोर चोभ से गौरी का रोम-रोम व्यथित हो उठता। उसे ऐसा लगता कि धरती फटे श्रोर वह समा जाय, किन्तु ऐसा कभी न हुश्रा।

गौरी—वह गौरी जो पूनों के चाँद की तरह बढ़ना-भर जानती थी, घटने का जिसके पास कोई साधन न था—वाबू राधाकृष्ण के लिए चिन्ता की सामग्री हो गई थी। गौरी उनकी एक-मात्र सन्तान थी। उसका विवाह वे योग्य पात्र के साथ करना चाहते थे—यही सबसे बड़ा कठिनाई थी। योग्य पात्र का मूल्य चुकाने लायक उनके पास यथेष्ट सम्पत्ति न थी। यही कारण था कि गौरी का यह उन्नीसवाँ साल चल रहा था फिर भी वे कन्या के हाथ पीले न कर सके थे। गौरी ही उनकी अकेली सन्तान थी। छुटपन से ही उसका बड़ा लाड़-प्यार हुआ था। प्रायः उसकी उचित-अनुचित सभी हठ प्री हुआ करती थीं। इसो कारण गौरी का स्वभाव निर्भीक, दढ़-निरचयी और हठीला था। वह एक बार जिस वात को सोच-समसकर कह दे, फिर उस बात से उसे कोई हटा न सकता था, पिता की परेशानियों को देखते हुए अनेक बार उसके जी में आया कि वह पिता से साफ्र-साफ प्छे कि "आलिर वे

उसके विवाह के लिए इतने चिन्तित क्यों हैं! वह स्वयं तो विवाह को इतना य्रावरयक नहीं समस्ति। श्रीर श्रगर पिता विवाह को इतना य्राधिक महत्त्व देते हैं, तो फिर पात्र श्रीर कुपात्र क्या ? विवाह करना है कर दें, किसी के भी साथ, वह हर हालत में सुखी श्रीर सन्तुष्ट रहेगी। उनकी यह परेशानी, इतनी चिन्ता श्रव उससे सही नहीं जाती।" किन्तु संकोच श्रीर लजा उसकी जवान पर ताला-सा डाल देते। हज़ार बार निश्चय करके भी वह पिता से यह बात न कह सकी।

पिता को आते देख गौरी चुपके-से दूसरे कमरे में चली गई। राबाकृष्ण बाबू ने जैसे बे-मन से हाथ-मुँह घोषा और पास ही रखी हुई एक छरसी पर बैठ गए। वहाँ एक मेज पर छुन्ती ने चाय और छुछ नमकीन पूरियाँ पित के सामने रख हीं। पूरियों की तरफ राधा-कृष्ण ने देखा भी नहीं। चाय का प्याखा उठाकर पीने लगे। छुन्ती ने छरते-डरते पूछा ( ऐसी कन्या को जन्म देकर जिसके लिए वर ही न मिलता हो, छुन्ती स्वयं ही जैसे अपराधिनी हो रही थो )—"जहाँ गये थे क्या वहाँ भी छुछ ठीक नहीं हुआ ?"

"ठीक ! ठीक होने को वहाँ घरा ही क्या है ?"—चाय का घूँट गले से नीचे उतारते हुए बाबू राधाकृष्ण ने कहा, "सब हमीं लोगों पर है। विवाह करना चाहें तो सब ठीक है, न करना चाहें तो कुछ भी ठीक नहीं है।"

कुन्ती ने उत्सुकता से पृद्धा—"फिर क्या बात है? लड़के को देखा ?"

राधाकृष्ण—"हाँ देखा अच्छी तरह देखा ! हुँ: !" राधाकृष्ण फिर चाय पीने लगे ।

कुन्ती की समक्त में यह पहेली न आई, उसने कहा—"जरा समकाकर कहो। तुम्हारी बात तो समक्त में ही नहीं आती।"

राधाकृष्णं—"समभाकर कहता हूँ, सुनो। वह लड़का—लड़का नहीं श्रादमी—तुम्हारी गौरी के साथ मामूली चपरासी की तरह

दिखेगा । बोलो, करोगी ब्याह ?"

कुन्ती — "विवाह की बात तो पीछे होगी क्या रूप-रंग बहुत ख़राब है ? फोटो में तो वैसा नहीं जान पड़ता।"

राधाकृष्ण—"रूप-रंग नहीं, रहन-सहन बहुत ख़राब है। इतनी सिधाई भी तो अच्छी नहीं होती जिसके पीछे आदमी आदमी न दिखे। और फिर उमर भी तो अधिक है, ३५-३६ साल। साथ ही दो बच्चे भी हैं। उन्हीं बच्चों को सम्हालने के लिए तो वे विवाह करना चाहते हैं, नहीं तो शायद न करते। उनकी दूसरी शादी है। उनकी उमंगें, उनका उत्साह सब ठंडा पड़ गया है। वे अपने बच्चों के लिए एक धाय चाहते हैं, पर मेरी लड़की की तो दूसरी शादी नहीं है। श्रीर फिर वह साफ़-साफ़ कहते हैं कि मैं केवल बच्चों के लिए विवाह करना चाहता हैं।"

छन्ती ने कहा—"जिन्हें दूसरी शादी करनी होती है वे सब बच्चों के ही वहाने तो शादी करते हैं, नहीं तो यह कहें कि अपने लिए करते हैं ?"

राधाकृष्ण—"अरे नहीं नहीं, वह आदमी कपटी नहीं है। उसके भीतर कुछ और बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। हृदय तो उसका दर्पण की तरह साफ है। पर उसका खादी का कुरता, गांधी टोपी, फटे-फटे चप्पल देखकर जी हिचकता है। वह कहीं नेता बनकर व्याख्यान देने लायक तो है, पर किसी के घर दूलहा बनकर जाने लायक नहीं है। इसके अलावा ३०) कुल उनकी तनख्वाह है, कांभ्रेस-दुप्तर में सेक्रेटरी का काम करते हैं। तीन वार जेल जा चुके हैं। किस दिन चले जायं कुछ ठिकाना नहीं।"

बुन्ती--"श्रादमी तो बुरा नहीं जान पड़ता।"

राधाकृष्ण — "दुरा स्रादमी तो मैं भी नहीं कहता उसे, पर वह गौरी का पति होने लायक नहीं है। सच बात यह है।"

कुन्ती-"फिर तुमने क्या कह दिया ?"

रावाकृष्ण—''क्या कह देता ? उन्हें बुला आया हूँ। अगले इत-वार को आयंगे, जिससे तुम भी उन्हें देख लो। और वह आने के लिए भी तो बड़ी मुश्किल से तैयार हुए। कहने लगे—'नहीं साहव! में लड़की देखने न आऊँगा। इस तरह लड़की देखकर मुक्तमें किसी लड़की का अपमान नहीं किया जाता।' फिर जब मैंने उन्हें समस्ताकर कहा कि आप लड़की को देखेंगे, लड़की और उसकी माँ आपको देख लेंगी, तब कहीं बड़ी मुश्किल से राज़ी हुए।"

गौरी दरवाज़े की आड़ से सब बातें सुन रही थी। जिस व्यक्ति के प्रति उसके पिता इतने असंतुष्ट और उदासीन थे, उसके प्रति गौरी के हृद्य में अनजाने ही कुछ श्रद्धा के भाव जाप्रत हो गए। राधाकृष्ण बाबू पान का बीड़ा उठाकर अपनी बैठक में चले गए। और उसी रात फिर उन्होंने अपने कुछ मित्रों और रिश्तेदारों को गौरी के लिए योग्य वर तलाश करने को कई पत्र लिखे।

( ? )

श्रमला इतवार श्राया। श्राज ही वावू सीताराम जी, गौरी को देखने या अपने-श्रापको दिखलाने श्रायंगे। बावू राधाकृष्णजी ने यह पहले से ही कह रखा है कि किसी बाहर वाले को छुछ न मालूम पड़े कि कोई गौरी को देखने श्राया है। श्रतपुत यह बात छुछ गुप्त रखी गई है! घर के भीतर श्राँगन में ही उनके बैठने का प्रबन्ध किया गया है। तीन-चार कुर्सियों के बीच में एक मेज़ है, जिस पर एक साफ श्रुला हुआ खादी का कपड़ा बिछा दिया गया है। श्रीर एक गिलास में श्राँगन के ही गुलाब के छुछ फूर्जों को तोड़कर, गुलदस्ते का स्वरूप दिया गया है। बहुत ही साधारण-सा श्रायोजन है। सोतारामजी-सरीखे व्यक्ति के लिए किसी विशेष श्राडम्बर की श्रावश्यकता भी तो न थी।

यथासमय बावू सीताराम जी श्रपने दोनों बच्चों के साथ श्राये। बच्चे भी वही खादी के कुरते श्रीर हाफ पैगट पहने थे। न ज्ता, न मौज़ा; न किसी प्रकार का ठाट-बाट। पर दोनों वड़े प्रसन्न, वड़े हँसमुख। श्राकर घर में वे इसप्रकार खेलने लगे, जैसे इस घर से वे चिर-परिचित हों। कुनती एक तरफ़ बैठी थी। बच्चों के कोलाहल से परिपूर्ण घर उसे चर्ण-भर के लिए नन्दन-कानन-सा जान पड़ा। उसने मन-ही-मन सोचा — 'कितने श्रव्छे बच्चे हैं! यदि बिना किसी प्रकार का सम्बन्ध हुए भी सीतारामजी इन बच्चों के सम्हालने का भार उसे सौंपें, तो वह खुशीख़शी ले ले। वह बच्चों के खेल में इतनी तन्मय हो गई कि चर्ण-भर के लिए भूल गई कि सीतारामजी भी बैठे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत करनी है। इसी समय श्रचानक छोटे बच्चे को जैसे कुछ याद श्रा गया हो। दौड़कर पिता के पास श्राया। उनके पैरों के बीच में खड़ा होकर बोला—''बावू तुम तो कैते थे न कि माँ को दिकाने ले चलते हैं। माँ कश्रां है, बतलाश्रो?''

बावू ने किंचित् हँ सकर कहा—''ये माँजी बैठी हैं, इनसे कही, यही नुम्हें दिखायंगी।''

वालक ने मचलकर कहा—"ऊँ हूँ तुम दिकायो।" श्रौर इसी समय एक वड़ी-सी सफेद विक्ली श्राँगन से होती हुई भीतर भाग गई। बच्चे विक्ली के पीछे सब-कुछ भूलकर, दौड़ते हुए अन्दर पहुँच गए। गौरी पिछले बरामदे में चुपचाप खड़ी थी। वह न जाने किस ध्यान में थी, तब तक छोटे बच्चे ने उसका श्राँचल पकड़कर खींचते हुए पूछा—"क्या तुम श्रमारी माँ हो?" गौरी ने देखा हृष्ट-पुष्ट सुन्दर-सा वालक, कितना भोला, कितना निश्छल। उसने वालक को गोद में उठाकर कहा—"हाँ।" बच्चे ने फिर उसी स्वर में पूछा—"श्रमारे घर चलोगी न? वातृ तो तुम्हें लेने श्राये हैं श्रौल हम भी श्राये हैं।" श्रव तो गौरी उनकी वातों का उत्तर न दे सकी। पूछा—"मिठाई खाश्रोगे।" "हाँ खाश्रगे"—दोनों ने एक ही साथ एक ही स्वर से उत्तर दिया। कुछ ही चण वाद कुन्ती ने श्रन्दर श्राकर देखा कि छोटा बच्चा गौरी की गोद में श्रौर बड़ा उसी के पास बैठा मिठाई खा रहा है। एक निःश्वास के साथ कुन्ती वाहर चली गई श्रौर थोड़ी देर बाद ज्यों ही

गौरी ने ऊपर आँख उठाई, उसने माता-पिता दोनों को सामने खड़ा पाया। पिता ने स्नेह के स्वर में पुत्री से कहा—"वेटा, ज़रा बाहर चलो, चलती हो न ?" गौरी ने कोई उत्तर न दिया। उसने बच्चों का हाथ-मुँह धुलाया, उन्हें पानी पिलाया, फिर माँ के पीछे-पीछे दाहर चली गई। बच्चे श्रव भी उसी को वेरे थे। वे उसे छोड़ना ही न चाहते थे। बड़ी मुश्किल से सीतारामजी उन्हें बुलाकर कुछ देर तक अपने पास बिठा सके, किन्तु ज़रा-सा मौका पाते हो वे फिर जाकर गौरी के श्रास-पास बैठ गए। पिता के विरुद्ध उन्हें कुछ नालिशें भी दायर करनी थीं, जो पिता के पास बैठकर न कर सकते थे।

छोटे ने कहा—''बाबू हमें कबो खिलौने नहीं लाकर देते।'' बड़े ने कहा—''मिठाई भी तो कभी नहीं खिलाते।''

छोटा बोला--- "त्रील अमें छोलकर दफतर जाते हैं, दिन-भर नहीं आते, बाबू अच्छे नहीं हैं।"

बड़ा बोला-"माँ तुम चलो, नहीं तो हम भी यहीं रहेंगे।"

बच्चों की बातों से सभी को हँसी आ रही थी। कुन्ती ने बच्चों से कहा—''तो तुम दोनों भाई यहीं रह जाओ, बाबू को जाने दो, है न ठीक।"

काक्री देर हो गई यह देखकर सीतारामजी ने कहा—"समय बहुत हो चुका है, अब चलूँगा, नहीं तो शाम को ट्रेन न मिल सकेगी।" फिर राधाकृष्ण को तरक देखकर कहा—"आप लोगों से मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। लड़की वो आपको साज्ञात् लच्मी है। और यह मैं जानता था कि आपकी लड़की ऐसी ही होगी, इसीलिए देखने को आना नहीं चाहता था।" फिर कुछ ठहरकर बोले, "और सच बात तो यह है कि सुभे पत्नी की उतनी ज़रूरत नहीं, जितनी इन बच्चों को ज़रूरत है एक माँ की। मेरा क्या ठिकाना ? आज बाहर हूँ तो कल जेल में। मेरे बाद इनकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं रहता। यही सोच-समक्तर विवाह करने को तैयार हो सका हूँ, अन्यथा इस उमर में विवाह ?"-कहकर वे स्वयं हँस पड़े।

राधाकृष्ण ने मन-ही-मन सोचा—'तो मेरी लडकी इनके बच्चों की धाय बनकर जायगी।' कुन्ती ने सोचा—'कोई भी स्त्रो ऐसे वच्चों का लालन-पालन कर अपना जीवन सार्थक बना सकती है।' गौरी ने मन-ही-मन इस महापुरुष के चरणों में प्रणाम किया और बच्चों की और ममता-भरी दृष्टि से देखा। यह दृष्टि कह रही थी कि किसी विलासी युवक की पत्नी बनने से अधिक में इन भोले-भाले बच्चों की माँ बनना पसन्द करूँगी। सीतारामजी को जाने के लिए प्रस्तुत देखकर बच्चे फिर गौरी से लिपट गए। यदि राधाकृष्ण (भूठ ही सही) एक बार भी कहते कि बच्चों को छोड़ जाओ तो सोतारामजी बच्चों को छोड़कर निरिचन्त होकर चले जाते। परन्तु इस ओर से जब ऐसी कोई बात न हुई तो बच्चों को सिनेमा, सरकस और मिठाई का प्रलोभन देकर बड़ी कठिनाई से गौरी से खलग करके वे ले जा सके। जाते समय सोतारामजी को पक्का विश्वास था कि विवाह होगा, केवल तारीख़ निरिचत करने-भर की देर है।

सीतारामजी उस पत्र की प्रतीचा में थे जिसमें विवाह की निश्चित तारीख लिखकर द्याने वाली थी। देश की परिस्थित, गवर्नमेंट का रुख, त्यौर महात्माजी के वक्तव्यों को पड़कर, वे जानते थे कि निकट भविष्य में फिर सत्याग्रह-संग्राम छिड़ने वाला है। न जाने किस दिन उन्हें फिर जेल का मेहमान बनना पड़े। पिछली बार जब गये थे तब उनकी बूढ़ी दुआ थीं, पर श्रव तो वे भी नहीं रहीं। यह कहारिन क्या बच्चों की देख-भाल कर सकेगा? बच्चों की उन्हें बड़ी चिन्ता थी। श्रौर बच्चे भी सदा माँ-माँ की रट लगाए रहते थे। उन्होंने फिर एक पत्र बाबू राधाकृष्ण को शीन्न ही तारीख निश्चित करने के लिए लिख भेजा। उधर राधाकृष्णजी दूसरी ही बात तै कर रहे थे। उन्होंने सीतारामजी के पत्र के उत्तर में लिख भेजा कि गीरी की माँ पुराने खयाल की हैं। वे जनम-पत्रो मिलवाये बिना विवाह नहीं करना चाहतीं, श्रतएव श्राप श्रपनी जन्म-पत्री भेज हैं। पत्र पढ़ने के साथ ही सोलारामजी को यह समभते में देरी न लगी कि यह विवाह न करने का केवल वहाना-मात्र है, किन्तु किर भी उन्होंने जन्म-पत्री भेज दो। जन्म-पत्री भेजने के कुछ ही दिन बाद उत्तर भी श्रा गया कि जन्म-पत्री नहीं भिलती, इसलिए विवाह न हो सकेगा। जमा कीजिएगा।

बाद् राधाकृष्ण को गौरी के लिए दूसरा वर मिल गया था, जो उनकी समक्त में गौरी के बहुत योग्य था। धनवान् ये भी अधिक न थे, पर छभी-ग्रभी नायव तहसीलदारों के पद पर नियुक्त हुए थे, ज्यागे और भी उन्नति की छाशा थी। बी० ए० पास थे। देखने में अधिक सुन्दर न थे। बदशकल भी कहे जा सकते थे, पर पुरुषों की भी कहीं सुन्दरता देखी जाती हैं? उमर कुछ अधिक न थी यही २४—२४ साल। लेने-देने का कुछ क्रगड़ा यहाँ भी न था। पहली शादी थी और माँ-बाप, भाई-बहन से भरा-पूरा परिवार था। राधा-कृष्णाजी इससे अधिक और चाहते ही क्या थे। ईश्वर को उन्होंने कोटिशः धन्यवाद दिये, जिसकी कृपा से ऐसा अच्छा वर उन्हें गौरी के लिए मिल गया।

विवाह श्रागामी श्राषाढ़ में होना निश्चित हुश्रा। दोनों तरफ से विवाह की तैयारी हो रही थी। राधाकृष्णजी की यही तो एक लड़की थी। वे बड़ी तन्मयता के साथ गहने-कपड़ों का चुनाव करते थे। सोचते थे, देर में शादी हुई तो क्या हुश्रा? वर भी तो कितना श्रच्छा हूँ ह निकाला है। इन्ती भी बहुत खुश थी। उसकी श्राँखों में वह दश्य मूलने लगता था कि उसका दामाद छोटा साहब हो गया है, बेटी-दामाद छोटे-छोटे बच्चों के साथ उससे मिलने श्राये हैं। किन्तु बच्चों की बात सोचते ही उसे सीतारामजी के दोनों बच्चे तुरन्त याद श्रा जाते श्रीर श्रा जाती उनकी बात। बच्चों की देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। फिर वह सोचती उँह, दुनिया में श्रीर भी तो लड़िक्याँ है। कर लें शादी, क्या मेरी गौरी ही है। इस प्रकार पति-पत्नी दोनों ही प्रसन्त थे, पर गौरी

से कौन पूछता कि उसके हृदय में कैसी हलचल मची रहती है। रह-रहकर उसे उन बच्चों का भोला-भाला मूँह और मीठी-मीठी बातें याद त्रा जातीं और साथ ही याद त्रा जाते विनयी, नम्न ग्रीर सादगी की प्रतिमा सीतारामजी। उनकी याद श्राते ही श्रद्धा से गौरी का माथा श्रपने श्राप ही सुक जाता। देश-भक्त त्यागी वीरों के लिए उसके हृद्य में सम्मान था। सीतारामजी ने भी तो देश के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दिया है। नहीं तो बी० ए० पास करने के बाद क्या प्रयत्न करने पर उन्हें भी नायब तहसीलदारी न मिल जाती ? मिलती क्यों नहीं ? पर सीतारामजी सरकार की गुलामी पसन्द करते तव न १ दसरी भ्रोर थे उसके होने वाले वर नायब तहसीलदार साहब, जिन्हें अपने आराम, अपने ऐश के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जरा से इंगित-मात्र पर निरीह देशवासियों के गत्ने पर छुरी फेरने में जरा भी संकोच या हिचक नहीं। जिनके सामने कुछ चाँदी के दुकड़े फेंक दिए जाते हैं ग्रौर वह दुम हिलाते हुए निन्ध-से-निन्ध कर्म करने में भी किंचित लिजत नहीं होते। घृणा से गौरी का जी भर जाता। किन्तु उसके इन मनोभावों को जानने वाला यहाँ कोई भी नथा। वह रात-दिन एक प्रकार की अव्यक्त पीड़ा से विकल-सी रहती। बहुत चाहती थी कि श्रपनी माँ से कैंह दे कि वह नायब तहसी लदार से शादी न करेगी. किन्त लजा उसे कुछ भी न कहने देती। ज्यों-ज्यों विवाह की तिथि नज़दीक आती, गौरी की चिन्ता बढ़ती ही जाती थी।

विवाह की निश्चित तारीख से १४ दिन पहले एक दिन एकाएक तार आया कि नायव तहसीलदार साहब के पिता का देहान्त हो गया। इस मृत्यु के कारण विवाह साल-भर को टल गया। गौरी के माता-पिता बड़े दुखी हुए, किन्तु गौरी के सिर पर से चिन्ता का पहाड़-सा हट गया।

(8)

इसी बीच सत्याग्रह-श्रान्दोलन की लहर सारे देश-भर में बड़ी

तीव गित से फैल गई। शहर-शहर में गिरफ्तारियों का ताँता-सा लग गया। रोज ही न जाने कितने गिरफ्तार होते, कितनों को सज़ा होती। कहीं लाटी चार्ज! कहीं १४४! सरकार की दमन की चक्की बड़े भयं-कर रूप से चल रही थो। गौरी को चिन्ता थी उन बच्चों की। जब से सत्याग्रह-संग्राम जिड़ा था, तभी से उसे फिकर थी कि न जाने कब सीतारामजी गिरफ्तार हो जायं। श्रीर फिर वे बच्चे बेचारे—उन्हें कौन देखेगा। रोज़ का श्रखवार ध्यान से दढ़ती श्रीर कानपुर का समाचार तो श्रीर भी ध्यान से देखती थी। श्रीर इसी प्रकार एक दिन उसने पढ़ा कि राज-द्रोह के श्रपाय में सीतारामजी गिरफ्तार हो गए श्रीर उन्हें एक साल का सपरिश्रम कारावास हुआ है। इस समाचार को पदकर गौरी कुछ चण तक स्तब्ध-सी खड़ी रही। फिर कुछ सोचती हुई टहलने लगी। छुछ ही देर बाद उसने श्रपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। वह माँ के पास गई। माँ कोई पुस्तक देख रही थी। उसने श्रपने सारे साहस को समेटकर दहता से कहा—"माँ, मैं कानपुर जाऊँगी।"

"कानपुर में क्या है ?" त्राश्चर्य से कुन्ती ने पूछा। गौरी—"वहाँ बच्चे हैं।"

माँ ने उसी स्वर में कहा—''बच्चे ? किसके बच्चे ? कैसी वार्तें करती है गौरी, पागलों की-सी।''

गौरी—''नहीं माँ, मैं पागल नहीं हूँ। बचों को तुम भी जानती हो। उनके पिता को राज-द्रोह के मामले में साल-भर की सज़ा हो गई है। बच्चे छोटे हैं। मैं जाऊँगी माँ। मुक्ते जाना ही पड़ेगा।''

गौरी के स्वभाव से कुन्ती भली भाँति परिचित थी। वह जानती थी कि गौरी जिस बात को हठ पकड़ती है, कभी छोड़ती नहीं। ग्रत-एव सहसा वह गौरी का विरोध न कर सकी, बोली—''पर तेरे बावूजी तो बाहर गये हैं, उन्हें तो त्रा जाने दे।"

पर गौरो ने दृढ़ता के साथ कहा-- "बाबूजी के आने तक नहीं

ठहर सक्टॅंगी माँ। सुके जाने दो। रास्ते में सुके कोई कष्ट न होगा। अब में काफ़ी बड़ी हो गई हूँ।"

त्रौर उसी दिन शाम को एक नौकर के साथ गौरी कानपुर चली गई।

साल भर बाद-

अपनी सजा पूरी करके सीतारामजी घर लौटे। इस साल-भर के भीतर उन्होंने एक बार भी वचों को न देखा था। उन्हें कायदे के अनुसार हर महीने उनका कुशल-समाचार मिल जाता था, पर लगातार उन्हें बचों की चिन्ता बनी हो रहती थी। जिस कहारिन के भरोसे वे बचों को छोड़ गए थे, उसके भी तीन-चार बच्चे थे। वह बच्चों को कैसे रखेगी, सो सीतारामजी जानते थे, पर विवशता थी क्या करते। सबेरे-सबेरे छः बजे ही वे जेल से मुक्त कर दिये गए। एक ताँगे पर बैठकर वे घर की श्रोर चले। जेब में कुछ पैसे थे। एक जगह गरम-गरम जले-बियों बन रही थीं। बच्चों के लिए थोड़ी-सी खरीद लीं। घर के दर-वाज़े पर पहुँचे। दरवाज़ा खुला था। पर घर के अन्दर पैर रखने में हदय घड़कता था। न जाने बच्चे किस हालत में हों। वे चोरों की तरह चुपके-चुपके घर में घुसे। परन्तु यह क्या ? श्राँगन में पहुँचते ही वे ठगे-से खड़े रह गए। फिर जरा श्रागे बढ़कर उन्होंने कहा—'श्राप ?' श्रौर गौरी ने कुककर उनकी पद-धूलि माथे से लगा ली।

## डाची

काटपी शिसकन्दर के मुसलमान जाट बाकर को अपने माल की आरे लालसा-भरी निगाहों से ताकते देखकर चौधरी नन्दू वृत्त की छाँह में बैठे-बैठे अपनी ऊँची घरघराती आवाज में ललकार उठा—"रे-रे अठे के करें है ?" और उसकी छः फुट लम्बी सुगठित देह, जो वृत्त के तने के साथ आराम कर रही थी, तन गईं और बटन टूटे होने के कारण मोटी खादी के कुर्ते से उसका विशाल वत्तस्थल और उसकी बलिष्ठ भुजाएं दृष्टिगोचर हो उठीं।

बाकर तिनक समीप श्रा गया। गर्द से भरी हुई छोटी नुकीली दाढ़ी श्रीर शरई मूछों के ऊपर गढ़ों में धँसी हुई दो श्रींखों में निमित्त-मात्र के लिए चमक पैदा हुई श्रीर जरा मुस्कराकर उसने कहा—''डाची देख रहा था चौधरी, कैसी ज्वस्रत श्रीर जवान है, देखकर भूख मिटती है।"

ग्रपने माल की प्रशंसा सुनकर चौधरी का तनाव कुछ कम हुन्ना;. खुश होकर बोला—"किसी साँड़" कौन-सी डाची ?"

"वह पहली तरफ से चौथी।' बाकर ने इशारा करते हुए कहा। स्रोंकाट के एक घने पेड़ की छाया में स्राठ-दस ऊँट बँधे थे।

१ काटपी = गाँव

२ श्रोंकाट = एक वृत्त विशेष।

उन्हीं में वह जवान साँडनी श्रपनी लम्बी सुडौल और सुन्दर गईन बढ़ाए घने पत्तों में मुँह मार रही थी, बड़े-बड़े ऊँचे ऊँटों, सुन्दर साँड-नियों, काली मोटी बैडौल भैंसों, सुन्दर नगौरी सींगों वाले बैलों के सिवा कुछ न दिखाई देता था। गधे भी थे, पर न होने के बराबर। श्रधिकांश तो ऊँट ही थे। बहावलनगर मरुस्थल में होने वाली माल-मण्डी में उनका श्राधिक्य है भी स्वाभाविक। ऊँट रेगिस्तान का जहाज है, इस रेतीले इलाके में श्रामद-रफ्त, खेतो-बाड़ी और बारबरदारी का काम उसी से होता है। पुराने समय में जब गाय दस-दस और बैल पन्द्रह-पन्द्रह रुपए में मिल जाते थे तब भी श्रच्छा ऊँट पचास से कम में हाथ न श्राता था। श्रव भी जब इस इलाके में नहर श्रा गई है और पानी की इतनी किरलत नहीं रही, ऊँट का महत्त्व कम नहीं हुश्रा, बिल्क बढ़ा ही है। सवारी के ऊँट दो-दो सौ से तीन-तीन सौ तक पाये जाते हैं श्रीर बाही तथा बारबरदारी के भी श्रस्सी-सौ से कम में हाथ नहीं श्राते।

तनिक ग्रौर श्रागे बढ़कर बाकर ने कहा—"सच कहता हूँ, चौधरी इस जैसी सन्दरी साँडनी सुके सारी मणडी में दिखाई नहीं दी।"

हर्ष से नन्दू का सीना दुगना हो गया, बोला—"श्रा एक ही के, इह तो सगली फ़्रटी है। हूँ तो इन्हें चारा फल्रूँसी नीरिया करूँ।"

धोरे से बाकर ने पूछा-"बेचोगे इसे ?"

नन्दू ने कहा-"बेचने लई तो मण्डी माँ श्राऊँ हूँ।"

"तो फिर बतात्रो कितने की दोगे ?" बाकर ने पूछा।

नन्दृ ने नख से शिख तक बाकर पर एक निगाह डाली श्रीर हँसते हुए बोला—''तन्ते चाही जै का तेरे धनी बेई मोल खेसी ?" <sup>२</sup>

१ यह एक ही क्या, यह तो सब ही सुन्दर हैं, मैं इन्हें चारा ऋौर फलूँसी (जवार ऋौर मोठ) देता हूँ।

२ तुभे चाहिए या ऋपने मालिक के लिए मोल ले रहा है ?

"मुके चाहिए"-बाकर ने दहता से कहा।

नन्दू ने उपेचा से सिर हिलाया। इस मजदूर की यह विसात कि ऐसी सुन्दर साँडनी सोल ले, बोला—"तू कि लेसी ?"

बाकर की जेब में पड़े हुए डेढ़ सौ के नोट जैसे बाहर उछल पड़ने को व्यग्न हो उठे, तनिक जोश के साथ उसने कहा "तुम्हें इससे क्या, कोई ले, तुम्हें अपनी कीमत से गरज है, तुम मोल बताश्रो।"

नन्दू उसके जीर्था-शीर्थ कपड़ों, घुटनों से उठे हुए तहमद श्रीर जैसे नृह के वक्त से भी पुराने जूते को देखते हुए कहा—"जा-जा तू इशी-विशी सॉंडनी खरीद ले, इसका मूल तो १६०) से कम नहीं। टालने की गरज श्राई, इंगो मोल तो श्राठ बीसी सुंघाट के नहीं।"

एक निमिष के लिए बाकर के थके हुए, व्यथित चेहरे पर आह्राद की रेखा भी मलक उठी। उसे डर था कि चौधरी कहीं ऐसा मूल्य न बता दे, जो उसकी बिसात से बाहर हो, पर जब अपनी जबान से उसने १६०) बताए तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। १४०) तो उसके पास थे ही। यदि इतने पर भी चौधरी न माना; तो दस रुपए वह उधार कर लेगा। भाव-ताव तो उसे करना आता न था, भट से उसने डेड़ सो के नोट निकाले और नन्दू के आगे फेंक दिए, और बोला—"गिन लो, इनसे अधिक मेरे पास नहीं, अब आगे पुन्हारी मर्जी।" नन्दू ने अन्यमनस्कता से नोट गिनने आरम्भ कर दिए, पर गिनती खत्म करते ही उसकी आँखें चमक उठीं। उसने तो बाकर को टालने के लिए ही मूल्य १६०) बता दिया था। नहीं मण्डी में अच्छी-से-अच्छी डाची भी डेड़ सो में मिल जाती है और इसके तो १४०) पाने की भी उसने स्वप्न तक में कल्पना न की थी। पर शीघ्र ही मन के भावों को मन में खिपाकर और बाकर पर अहसान का बोम लादते हुए नन्दू बोला— "साँड तो मेरी दो सो की है पण जा सागी मोल मियाँ तले दस

१ जा-जा तू कोई ऐसी-वैसी साँडनी खरीद ले, इसका मूल्य तो १६०) से कम नहीं । टालने की गरज से कहा ।

द्याड़ियाँ।" श्रीर यह कहते-कहते उठकर उसने साँडनो की रस्सी बाकर के हाथ में दे दी।

चर्ण-भर के लिए उस कठोर व्यक्ति का जी भर आया। यह साँडनी उसके यहाँ ही पैदा हुई और पत्नी थी, आज पाल-पोसकर उसे दूसरे के हाथ में सोंपते हुए उसके मन की कुछ ऐसी हालत हुई, जो लड़की को सुसराल भेजते समय पिता की होती है। जरा काँपती आवाज में, स्वर को तिनक नर्म करते हुए उसने कहा—'आ साँड सोरो रहेडी है, तूं इन्हें रेहड़ में ईन गेर दई।'' ऐसे ही, जैसे श्वसुर दामाद से कह रहा हो—''मेरी लड़की लाडों पत्नी है, देखना इसे कष्ट न होने देना।'

च्राह्लाद के परों पर उड़ते हुए बाकर ने कहा—''तुम जरा भी चिन्ता न करो, जान देकर पालूँगा।"

नन्दू ने नोट अंटी में सम्भावते हुए जैसे सुखे हुए गले को जरा तर करने के लिए घड़े में से पिट्टी का प्याला भरा—मण्डो में चारों ओर खूल उड़ रही थी। शहरों की माल-मण्डियों में भी, जहाँ दीसियों अस्थायी नलके लग जाते हैं और सारा-सारा दिन छिड़काव होता रहता है—धूल की कमी नहीं होती; फिर इस रेगिस्तान को मण्डी पर तो धूल का ही साम्राज्य था। गन्ने वाले की गंडेरियों पर, हलवाई के हलवे और जलेबियों पर और खोंचे वाले के दही-पकौड़ी पर, सब जगह धूल का पूर्णाधिकार था। यहाँ वह सर्वच्यापक थी, सर्व-शक्तिमान थी। घड़े का पानी टांचियों द्वारा नहर से लाया गया था, पर यहाँ आतेजाते कीचड़ हो गया था। नन्दू का खयाल था कि निथरने पर पियेगा, पर गला कुछ सुख रहा था। एक घूँट में प्याले को खत्म करके नन्द्

१ सॉडनी तो मेरी २००) की है, पर जा सारी कीमत में से तुम्हें दस रुपए छोड़ दिए।

२ यह साँडनी अञ्च्छी तरह से रखी गई है, तू इसे यों ही भिट्टी में न रोल देना।

ने बाकर से भी पानी पीने के लिए कहा। बाकर द्याया था तो उसे गज़ब की प्यास लगी हुई थी; पर द्यव उसे पानी पीने की पुर्सत कहाँ ? वह रात होने से पहले-पहले गाँव पहुँचना चाहता था। डाची की रस्सी पकड़े हुए वह धूल को जैसे चीरता हुद्या चल पड़ा।

बाकर के दिल में बड़ी देर से एक सुन्दर और युवा डाची खरीदने की लालसा थी। जाित का वह कमीन था। उसके पूर्वज कुम्हारों का काम करते थे; किन्तु उसके पिता ने अपना पैत्रिक काम छोड़कर मजदूरी करना ही शुरू कर दिया था और उसके बाद बाकर भी इसी से अपना और अपने छोटे-से कुटुम्ब का पेट पालता आता था। वह काम अधिक करता हो, यह बात न थी; काम से उसने सदैव जी चुराया था, और चुराता भी क्यों न, जब कि उसकी पत्नी उससे दुगना काम करके उसके भार को बटाने और उसे आराम पहुँचाने के लिए मीजूद थी। कुटुम्ब बड़ा नहीं था—एक वह, एक उसकी पत्नी और नन्हीं-सी बच्ची, फिर किसलिए वह जी हलका न करता ? पर कृर और वेपीर विधाता—उसने उसे उस विस्मृति से, सुख की उस नींद से जगाकर अपना उत्तरदायित्व महसूस करने पर बाधित कर दिया; उसे बता दिया कि जीवन में सुख नहीं, आराम नहीं, दुःख भी है, परिश्रम भी है।

पाँच वर्ष हुए उसकी वही आराम करने वाली प्यारी पत्नी सुन्दर गुड़िया-सी लड़की को छोड़कर परलोक सिधार गई थी। मरते समय अपनी सारी करला को अपनी फीकी और श्री-हीन आँखों में वटोरकर उसने बाकर से कहा था—'मेरी रज़िया अब तुम्हारे हवाले हैं। इसे कष्ट न होने देना।'—और उसी एक वाक्य ने बाकर के समस्त जीवन के रूख को पलट दिया था। उसकी मृत्यु के बाद ही वह अपनी विधवा बहन को उसके गाँव से ले आया था और अपने आलस्य तथा प्रमाद को छोड़कर अपनी मृत पत्नी की अन्तिम अभिलाषा को पूरा करने में संलग्न हो गया था। यह सम्भव भी कैसे था कि अपनी पत्नी

की—जिसे वह दिलोजान से प्यार करता था, जिसके निधन का गम इसके हृद्य के अज्ञात पदों तक द्या गया था; जिसके बाद उम्र होने पर भी, धर्म की आज्ञा होने पर भी, लोगों के विवश करने पर भी उसने दूसरा विवाह न किया था। अपनी इसी प्यारी पत्नो की अन्तिम अभि-लाषा की अवहेलना करता?

वह दिन-रात काम करता था ताकि श्रपनी सृत पत्नी की उस धरोहर को, अपनी उस जन्हीं-सो गुडिया को, भाँति-भाँति की चीजें लाकर प्रसन्न रख सके। जब भी कभी वह मण्डी को जाता. तो नन्हीं-सी रिजया उसकी टाँगों से लिपट जाती और अपनी बड़ी-बड़ी आँखें उसके गर्द से अटे हए चहरे पर जमाकर पूछती—"अब्बा, मेरे लिए क्या लाये हो ?" तो वह उसे अपनी गोद में ले लेता और कभी मिठाई श्रीर कभी खिलौनों से उसकी भोली भर देता। तब रिजया उसकी गोड से उत्र जाती और अपनी सहे जियों को अपने खिलौने और मिठाई दिखाने के लिए भाग जाती। यही गुडिया जब आठ साल की हई, तो एक दिन मचलकर अपने अब्बा से कहने लगी-"अब्बा हम तो डाची लेंगे, अब्बा हमें डाची ले दो।" भोली-भाली निरीह बालिका उसे क्या मालूम कि वह एक विपन्न गरीब मजदुर की बेटी है, जिसके लिए डाची खरीदना तो दूर रहा, डाची की कल्पना करना भी गुनाह है। रूखी हँसी हँसकर बाकर ने उसे अपनी गोद में ले लिया और बोला-''रज्जो, तू तो ख़ुद डाची है।" पर रजिया न मानी। उस दिन मशीर माल अपनी साँडनी पर चढ़कर अपनी छोटी लड़की को अपने श्रागे बिठाकर दो-चार मजदूर लेने के लिए स्वभूमि-स्थित उस काट में श्राये थे। तभी रिजया के नन्हे-से मन में डाची पर सवार होने की प्रवल त्राकांचा पैदा हो उठी थी, श्रीर उसी दिन से बाकर का रहा-सहा प्रमाद भी दूर हो गया था।

उसने रिजया को टाल तो दिया था, पर मन-ही-मन उसने प्रतिज्ञा कर ली थी कि वह अवश्य रिजया के लिए एक सुन्दर-सी डाची मोल लेगा। उसी इलाके में जहाँ उसकी आय की श्रीसत साल-भर में तीन आने रोजाना भी न होती थी, अब आठ-दस आने हो गई, दूर-दूर के गाँवों में अब वह मजदूरी करता। कटाई के दिनों में रात-दिन काम करता, फसल काटता, दाने निकालता, खिलहानों में अनाज भरता,नीरा डालकर भूसे के कूप बनाता, बिजाई के दिनों में हल चलाता, पैतियाँ बनाता, बीज फेंकता। इन दिनों में उसे पाँच आने से लेकर आठ आने रोजाना तक मकदूरी मिल जाती, जब कोई काम न होता तो प्रातः उठ-कर आठ-आठ कोस की मंजिल मारकर मण्डी जा पहुँचता और आठ-दस आने की मजूरी करके ही वापस लौटता। इन दिनों में वह रोज छः आने बचाता आ रहा था, इस नियम में उसने किसी प्रकार भी डील न होने दी थी, उसे जैसे उन्माद-सा हो गया था। बहन कहती—"बाकर अब तो तुम बिलकुल ही बदल गए हो, पहले तो तुमने कभी ऐसी जी तोड़कर मेहनत न की थी।"

बाकर हँसता श्रीर कहता—''तुम चाहती हो में श्रायु-भर निठल्ला बैठा रहूँ।"

बहन कहती—"निठल्ला बैठने को तो मैं नहीं कहती, पर सेहत गँवाकर धन इकट्ठा करने की सलाह भी मैं नहीं दे सकती।"

ऐसे अवसर पर सहैंव बाकर के सामने उसकी मृत पत्नी का चित्र खिंच जाता, उसकी अनितम अभिलाषा उसके कानों में गूँज जाती। वह आँगन में खेलती हुई रिजया पर एक स्नेह-भरी दृष्टि डालता और विषाद से मुस्कराकर फिर अपने काम में लग जाता, और आज डेढ़ वर्ष की कड़ी मशक्कत के बाद, वह अपनी संचित अभिलाषा को पूरा कर सका था।

उसके हाथ में साँडनी की रस्सी थी श्रीर नहर के किनारे-किनारे वह चला जा रहा था।

शाम का वक्त था, पश्चिम की ओर डूबते सूरज की किरणें धरती को सोने का अन्तिम दान कर रही थीं। वायु में ठएडक आ गई थी ग्रीर कहीं दूर खेतों में टिटीहरी 'टिहूंं-टिहूंं' कर रही थी। बाकर के मन में ग्रतीत की सब बातें एक-एक करके ग्रा रही थीं। इधर-उधर कभी कोई किसान ग्रपने ऊँट पर सवार जैसे फुदकता हुग्रा निकल जाता था ग्रीर कभी-कभी खेतों से वापिस ग्राने वाले किसानों के लड़के घर में रखे हुए घास-पट्टे के गट्टों पर बैठे बैलों को पुचकारते, किसी गीत का एक-ग्राध बन्द गाते, या छुकड़े के पीछे बँधे हुए चुपचाप चले जाने वाले ऊँटों की कृथनियों से खेलते चले ग्राते थे।

वाकर ने स्वप्न से जागते हुए पश्चिम की छोर छस्त होते हुए स्रज की छोर देखा, फिर सामने की छोर शून्य में नज़र दौड़ाई—उसका गाँव छभी बड़ी दूर था। पीछे की छोर हर्ष से देखकर छौर मौन रूप से चली छाने वाली साँडनी को प्यार से पुचकारकर वह छौर भी तेजी से चलने लगा—कहीं उसके पहुँचने से पहले रिजया सो न जाये।

मशीरमाल की काट नजर छाने लगी। यहाँ से उसका गाँव समीप ही था। यही कोई दो कोस। बाकर की चाल धीमी हो गई छौर इसके साथ ही कल्पना की देवी, अपनी रंग-बिरंगी तूलिका से उसके मितत्क के चित्रपट पर तरह-तरह की तस्वीरें बनाने लगी। बाकर ने देखा—उसके घर पहुँचते ही नन्हीं रिजया, आह्वाद से नाचकर उसकी टाँगों से लिपट गई है छौर फिर डाची को देखकर उसकी बड़ी-बड़ी छाँखें छाश्चर्य छौर उछास से भर गई हैं। फिर उसने देखा—वह रिजया को छागे बिठाए, सरकारी खाले (छोट नहर) के किनारे-किनारे डाची पर भागा जा रहा है। शाम का वक्त है, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है छौर कभी कोई पहाड़ी कौछा छापने बड़े-बड़े पैरों को फैलाए छौर अपनी मोटी छावाज से दो-एक बार काँच-काँव करके ऊपर उड़कर चला जाता है। रिजया की खुशी का वार पार नहीं है। वह जैसे हवाई जहाज में उड़ी जा रही है, फिर उसके सामने आया कि वह रिजया के लिए यहावलनगर की मंडी में खड़ा है। नन्हीं रिजया मानो भोंचक्की-सी है, हैरान छौर आशच्चर्यान्वित-सी। कई छोर छनाज के इन बड़े-बड़े ढेरों,

अनिगन छुकड़ों और हैरान कर देने वाली चीजों को देख रही है। बाकर साह्वाद उसे सबकी कैफियत दे रहा है। एक दुकान पर आमोफोन बजने लगता है। बाकर रिजया को वहाँ ले जाता है। लकड़ी के इस डिट्वे से किस तरह गाना निकल रहा है, कौन इसमें छिपा गा रहा है—यह सब बातें रिजया की समक्ष में नहीं आतीं और यह सब जानने के लिए उसके मन में जो कौत्हल है, वह उसकी आँखों से टपका पड़ता है।

वह ग्रपनी करपना में मस्त कार के पास से गुजरा जा रहा था कि श्रचानक कुछ खयाल श्रा जाने से वह रुका ग्रीर कार में दाखिल हुग्रा।

मशीरमाल को कार भी कोई बड़ा गाँव न था। इधर के सब गाँव ऐसे ही हैं। ज्यादा हुए तो तीस कुप्पर हो गए। कड़ियों की छत का या पक्की ईंटों का मकान इस इलाके में अभी नहीं। खुद बाकर की कार में पन्द्रह घर थे —घर क्या सुंगियाँ थीं। मशीर माल की कार ऐसी बीस-पर्चास सुंगियों की बस्ती थी, केवल मशीरमाल का निवास स्थान कच्ची ईंटों से बना था, पर छत उस पर भी छप्पर की ही थी। नानक बढ़ई की सुंगी के सामने वह रका। मण्डी जाने से पहले वह यहाँ डाची का गदरा (काठी) बनने के लिए दे गया था। उसे खयाल आया कि यदि रजिया ने साँडनी पर चढ़ने की जिड़ की तो वह उसे कैसे टाल सकेगा। इसी विचार से वह पीछे मुड़ आया था। उसने नानक को दो-एक आवाजों दीं, अन्दर से शायद उसकी पत्नी ने उत्तर दिया—'घर में नहीं हैं, मण्डी गये हैं।"

बाकर का दिल बैठ गया। वह क्या करे, यह न सोच सका, नानक यदि मण्डी गया है, तो गदरा क्या खाक बनाकर गया होगा, लेकिन फिर उसने सोचा—शायद बनाकर रख गया हो, इससे उसे कुछ सान्त्वना मिली। उसने फिर पूछा—''मैं साँडनी का पलान (गदरा) बनने के लिए दे गया था। वह बना या नहीं ?''

जवाब मिला-"हमें नहीं मालूम !"

वाकर का आधा उल्लास जाता रहा। बिना गदरे के वह डाची को क्या लेकर जाय। नानक होता तो उसका गदरा चाहे न बना सही, कोई दूसरा ही उससे माँगकर ले जाता। इस खयाल के आते ही उसने सोचा चलो मशीरमाल से माँग लें। उनके तो इतने ऊँट रहते हैं, कोई-न-कोई पुराना पलान होगा ही। अभी उसी से काम चला लेंगे, तब तक नानक गदरा तैयार कर देगा। यह सोचकर वह मशीरमाल के घर की आरे चल पडा।

अपनी मुलाजमत के दिनों में मशीरमाल महोदय ने काफी धन उपाजित किया था। जब इधर नहर निकली तो उन्होंने अपने असर और रस्ख से रियासत की जमीन ही में कोड़ियों के मोल कई मुख्बे जमीन ले ली थी। अब रिटायर होकर यहीं आ रहे थे। राहक (मुजोर) रखे हुए थे, आय ख्व थी और मजे से वसर हो रही थी। अपनी चौपाल में एक तख्तपोश पर बैठे वे हुक्का पी रहे थे—सिर पर सफेद साफा, गले में सफेद कमीज, उस पर सफेद जाकेट और कमर में दूध-जैसे रंग का तहमद। गर्द से अटे हुए, बाकर को साँडनी की रस्सी पकड़े आते देखकर उन्होंने पूछा—''कहो बाकर किधर से आ रहे हो ?''

वाकर ने कुककर सलाम करते हुए कहा—"मण्डी से आ रहा हूँ मालिक।"

"यह डाची किसकी है ?"

"मेरी है मालिक, श्रभी मण्डी से ला रहा हूँ ?"

"कितने को लाये हो।"

बाकर ने चाहा, कह दे आठ बीसी को लाया हूँ, उसके खयाल में ऐसी सुन्दर डाची, दो सौ को भी सस्ती थी, पर मन न माना, बोला— "हजूर माँगता तो एक सौ साठ था पर सात बीसी ही में ले आया हूँ ?"

मशीरमाल ने एक नजर डाची पर डाली। वे खुद देर से एक सुन्दर-सी डाची अपनी सवारी के लिए लेना चाहते थे। उनकी डाची थी तो, पर पिछले वर्ष उसे सीमन हो गया था और यद्यपि नील इत्यादि देने से उसका रोग तो दूर हो गया था पर उसकी चाल में वह मस्ती, वह लचक न रही थी। यह उनकी नजरों में बस गई—क्या सुन्दर और सुडौल छंग है, क्या सफेदी मायल भूरा-भूरा रंग है। क्या लचलचाती लम्बी गर्दन है। बोले—''चलो हमसे आठ बोसी ले लो, हमें डाची की जरूरत है। दस तुम्हारी मेहनत के रहे।"

बाकर ने फीकी हँसी के साथ कहा—"हजूर श्रमी तो मेरा चाव भी पूरा नहीं हुन्ना।"

원 왕 왕

मशोर माल उठकर डाची की गर्दन पर हाथ फेरने लगे—वाह क्या श्रंसील जानवर है ? बोले—"चलो पाँच श्रोर ले लेना।"

श्रीर उन्होंने श्रावाज दी--"नूरे! श्ररे श्रो नूरे!"

नौकर नौहरे में बैटा भैंसों के लिए पट्ठे कतर रहा था। गँडासा लिये ही भागा चला आया।

मशीरमाल ने कहा—"यह डाची ले जाकर वाँघ दो! एक सौ पैंसट रुपए में, कहो कैसी है ?"

न्रे ने हत-बुद्धि-से खड़े बाकर के हाथ से रस्सी ले ली छौर नख से शिख तक एक नजर डाची पर डालकर बोला—"खूब जानवर है।" श्रीर कहकर नौहरे की श्रोर चल पड़ा।

तब मशीरमाल ने श्रंटी से साठ रुपए के नोट निकालकर बाकर के हाथ में देते हुए मुसकराकर कहा—"श्रभी एक गाहक देकर गया है, शायद तुम्हारी ही किस्मत के थे। श्रभी यह रखो, बाकी भी एक-दो महीने तक पहुँचा देंगे। हो सकता है तुम्हारी किस्मत से पहले ही श्रा जायं।" श्रीर विना कोई जवाब सुने वे नौहरे की श्रोर चल पड़े।

नूरा फिर चारा कतरने लगा था। दूर ही से उसे आवाज देकर उन्होंने कहा—"भैंस का चारा रहने दो, पहले डाची के लिए गवारे को नीरा कर डालो, भूखी मालूम होती है।" और पास जाकर साँडनी की गर्दन सहलाने लगे।

कृत्ण पत्त का चाँद अभी उदय नहीं हुआ था। विजन में चारों आर कोहासा-सा झा रहा था। सिर पर दो-एक लारे निकल आए थे और दूर बवूल और ओंकाट के वृत्त बड़े-बड़े काले सियाह धब्बे बन रहे थे। अपनी काट से जरा दूर फोग की एक माड़ी के नीचे बाकर बैठा था, पशुश्रों के गले में बँधी हुई घंटियों की आवाज जैसे अनवरत कन्दन बनकर उसके कानों में आ रही थी। बाकर के हाथ में साठ रुपए के नोट वेपरवाही से लटक रहे थे और अपनी मोंपड़ी से आने वाली प्रकाश की चीण रेखा को निर्निमेष देखता हुआ वह इस बात की प्रतीचा कर रहा था कि वह रेखा बुक्त जाय, रिजया सो जाय तो वह चुप चाप अपने घर में दाखिल हो।

मॉ

## ( 9 )

बड़ा भोला-भाला, स्वस्थ और आकर्षक वालक था वह । आयु होगी लगभग दो-टाई वर्ष की, जब उसकी मीं मरी थी। जिस समय कुन्तला की अर्थी सजाई जा रही थी, अनुराग कौत्हल से नौकर की गोद में चढ़ा देख रहा था। तभी दो-एक बड़े-चूड़ों ने कहा—"इसे अलग ले जा रे, बच्चा है, जी में दहल जायगा।" और तब उसका नौकर सिरिया उसे कलेजे से चिपकाए दूर कुएँ की जगत पर बैठा आँस् बहाता रहा—"मालिकिन क्या थीं, देवी का सरूप और अन्नपूर्णा का मन पाया था। ऐसी क्या कोई सात जनम में भी मिल सकती है इन्हें। इतने बड़े घर की बेटी और मिज़ाज नाम को भी नहीं था।" सिरिया की बात के समर्थन में मेहतर ने सिर हिला दिया और फिर मृतक के कपड़े, खाट, बिस्तर आदि सहेजने में लग गया।

तेरह दिन तक घर में शोक का साम्राज्य बना रहा—विशेष रूप से तीन दिन तक अधिक रोना-पीटना चलता रहा। फिर कमशः वातावरण छुछ शान्त होने लगा। बहू की माँ, बहन, भावज सब छाती पीट-पीटकर थक गई; पर जाने वाला क्या रुकता थोड़े ही है। सास, ससुर, ननद और नाते-रिश्ते के सभी अपना-अपना कर्तव्य पालन करके चुप बैठ गए; किन्तु इससे क्या बना ? वह तो सदा के लिए चली गई—बच्चे से माँ बिछुड़ गई।

बाबू कृपाशंकर के लिए तो एक क्या अनेक सियां थीं। स्त्री के मरने के साथ-ही-साथ रिश्ते आने लगे, बिल्क बहुत-से लड़की वालों ने तो उसकी बीमारी की हालत में ही निगाह ठहरा ली थी। जब तेरहवीं के बाह्यए जीम चुके, तभी कृपाशंकर के पिता ने लड़के की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा—''बहू क्या थी बेटा, लच्मी थी; पर मरना-जीना तो अपने हाथ की बात नहीं। हमें ही देखो, तीन-तीन शादियाँ किये देंठे हैं— एक तुम्हारी माँ से पहले और एक बाद में। क्या किया जाय, हरी की इच्छा''। अब तुम सोच लो, किस लड़की को कितने नम्बर देते हो।"

कृपाशंकर ने श्रनमने भाव से कहा—"श्रभी जल्दी ही क्या है, बाबूजी ! न-जाने बच्चे को कोई कैसे रखे ...।"

वे बोले—''बच्चे तो सब रहते ही हैं भाई! श्राखिर तुम्हें भी तो किसी ने रखा ही था। तुम्हारी इतनी ही उम्र रही होगी बस, जब माँ मगी थी।"

कृपाशंकर के सामने दो युग पीछे का संसार घूमने लगा। किस प्रकार उसे मार-मारकर कपड़े धोने के लिए बाध्य किया जाता था। पिता की आँखों में भी खून उतर आता था। उसे देख-देखकर कितनी शिकायतें प्रतिदिन सामने खड़ी खाती रहती थीं। उसे गिन-गिनकर रोटियाँ मिलती थीं खाने को। गिन-गिनकर कपड़े दिये जाते थे पहनने को। अधीर तब उन्होंने सहसा कह दिया — "मैं शादी नहीं करूँ गा।'

पर बाबू वनवारी लाल पुराने मँजे हुए वकी लों में से थे। उनकी तीव दृष्टि संसार का कोना-कोना छाने हुए थी। लड़के को भी वकालत पास कराके उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। यद्यपि परिचार तो छोटा ही था—दो जने स्वयं और दो ये लड़के कृपाशंकर और द्याशंकर—पर रुपया कमाने में वे इतने दृच थे कि की चड़ से

भी पैसा निकाल लें। उन्होंने अथक परिश्रम करके अपने ही बाह-बल ूसे यह घर बनाया है। लडके के मख पर दृष्टि गडाकर वे बोले-"बावला हो गया है, कामिनी श्रीर कंचन का मोह तो बड़े-बड़े ऋषि भी नहीं छोड सके. भैया । हम-जैसों की क्या बात है ? फिर कसर-विगाड पर अपनी माँ क्या डाटती-मारती नहीं है ? अच्छी लड़की होगी. तो इसे अपने बच्चे के समान रखेगी। फिर हम पहले ही सब बातें ठहरा लेंगे। श्रीर हम तो मौजद हैं। हमारे पास रहेगा यह। बस. तम तय कर लो जल्दी. क्योंकि देर करने से रुला-खुला कुड़ा कचड़ा ही हाथ लगता है बस । देखो, भिका पंसारी की लडकी देखने में भी ब़री नहीं सनते. श्रीर कहता है. शादी में कम-से-कम श्राठ-दस हज़ार रूपया ख़र्च करेगा। चाहे पाँच नक़द ही ले लो। दसरा रिश्ता भट्टे वालों का भी श्रच्छा है। लड़की इसकी ज्यादा श्रच्छी सुनते हैं। कुछ पढ़ी-लिखी भी है। खानदान भी श्रच्छा है: पर देना-लेना तो ऐसा ही रहेगा। नाम बड़े और दर्शन थोड़े। छः बहनें हैं तय कर लो, फिर मुक्ते एक मुक़द्मे के चकर में बाहर जाना है। ... यह कहकर बड़े वकील साहब बाहर चब्तरे पर टहलने लगे और छोटे वकील बाबू नई गृहस्थी की उलक्कन को सलकाने में व्यस्त हो गए। तभी अनुराग ने आकर घर का कोना-कोना ढूँ इना शुरू कर दिया। शायद वह श्रपनी माँ की तलाश में था। फिर जहाँ रोगिगा का पलंग बिछा रहता था, वहाँ खड़ा होकर वह रो पड़ा-"ग्रम्माँ" श्रम्माँ" ।" बाबा ने गोदी में उठाकर उसे दुलारते हुए कहा-"श्रव तुम्हारी श्रम्माँ को जल्दी ही लाने की बात सोच रहे हैं, बेटा !"

( ? )

महीना पूरा होते ही कृपाशंकर की माँ मिलाई ले आईं। वर ने दूसरी लड़की ज्यादा पसन्द की। पंसारी की लड़की तो ज़रा भी पसन्द नहीं आई। विवाह की तारीख़ तय हो गई। केवल आठ ही दिन शादी के रह गए। मृत्यु का सन्नाटा विवाह की धूम-धाम में बद्ख गया। श्रास-पास के रिश्तेदारों को पत्र लिखे जाने लगे। घी, श्राटा, दाल, मैदा, मेवा, मिसरी श्रादि सामान जुटाने का प्रबन्ध होने लगा। कलावे भी रँगने को दे दिए गए, चूड़ियों के जोड़े वँधने लगे। पिछली बहू के ज़ेवर निखारने के लिए सुनार के यहाँ भेज दिए गए। श्राखिर वर की दूसरी शादी सही, पर कन्या को तो पहली हो ठहरी। गुड़िया-गुड्डों के विवाह में भी तो चार चीज़ें जुटानी ही पड़ती हैं।

कृपाशंकर की मीं दो-चार भारी साड़ियाँ श्रौर गहने द्याशंकर की बहू के लिए रोककर विवाह के काम में तन-मन से जुट गईं। "श्राज न सही, दस साल बाद छोटे का विवाह भी उन्हें करना ही है। इस महँगी के ज़माने में कौन इतना ज़ेवर-कपड़ा चढ़ाता है? फिर यह तो दूसरी शादी ठहरी।" यही सब दूर की बातें सोचकर लगन के चढ़ावे में भी इस बार उन्होंने दो के बजाय एक ही श्रॅंगूठी भेजने का निश्चय किया। कल लगन श्रायगा, परसों सामान जायगा शौर फिर बान-तेल-मढ़ा सब होगा। चाहे जो भी हो, सगुन के काम तो करने ही पड़ेंगे। मन-ही-मन हिसाब जोड़कर उन्होंने पित से सम्मित लेकर तय किया कि इस विवाह में ज्यादा-से-ज्यादा पाँच सौ रुपए ख़र्च करने चाहिएं, बस। लड़की वाले ने मिलाई में छुल मिलाकर साढ़े सात सौ रुपए नक़द शौर घड़ी, श्रॅंगूठो, बर्तन वग़ैरह दिये हैं। सगाई तो श्रच्छी ही करेगा। फिर बाद में कौन देता है? देना-लेना तो भाँवरें पड़ने से पहले तक ही रहता है, फिर तो सब लड़की वाले श्रॅंगूठा ही दिखाते हैं, इसलिए देख-भालकर ही खर्च करना चाहिए।

श्रनुराग के लिए भी नए कपड़े श्रीर जुतों का इन्तज़ाम करना था। वह बहुत खुश था। विवाह की चहल-पहल में जैसे उसका भी पुराना स्वप्न भंग होने लगा। जिस दिन कृपाशंकर को तेल चढ़ाया गया, वह भी चौकी पर श्रा बैठा श्रीर तेल चढ़वाने के लिए मचल उठा। दादी ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा—"इसके ऊपर भी दो छींटे डालकर बहला दो, नहीं तो रो पड़ेगा श्रीर फिर चुप करना मुश्किल हो जायगा।" सिरिया ने कट श्राकर उसे गोदी में उठा लिया। "श्राश्रो भइया, पतंग उड़ायंगे।" कहकर वह उसे छत पर ले गया। पर श्रजु-राग को रट लगी थी—"हम भी कँगना वँधवायंगे।"

सिरिया के पास ही बेटी महरी मसाला साफ़ कर रही थी, बोली—
"किसका ब्याह है, मुन्ना ?"

अनुराग ने तुरन्त उत्तर दिया-"'बाबूजी का ।"

पता नहीं, नीचे वालों ने बच्चे की बात सुनी या नहीं; पर ऊपर खाले स्तब्ध रह गएं और तभी उनकी आँखों से आँस् टपक कर भूपर बिखर गए।

## ( ३ )

दीवार पर गेरू का थापा और उसके सामने जो मंगल-घट रखा गया था, उसी के सम्मुख वर-चधू को बैठाकर पूजन कराया जा रहा था और अपनी-अपनी श्रद्धा के अनुसार आई गई खियाँ न्योझावर करके माँ जी के हाथ पैसों से भरे दे रहा थीं। कृपाशंकर की वाई और बैठी सोलह साल की भामा नववधू के रूप में वूँघट में ही मुस्करा रही थी। रूप जैसे सँभाले सँभल नहीं रहा था। सभी ने उसके रूप की प्रशंसा की—"और चाहे जो हो, पर पहली बहू से देखने में अच्छी है।"

कृपाशंकर का मन भी अपनी परख पर फूल उठा। बोले—"खुद को पसन्द की है मैंने।"

माँ ने श्रभिमान से कहा—''श्रोर वह बाप की पसन्द थी। श्रागे चलकर पता लगेगा कि किसकी पसन्द श्रच्छी रही। श्रब उस बेचारी का क्या ज़िक, श्राज पूरा सवा महीना हो गया''।"

प्रसंग को बदलता देखकर कृपाशंकर ने गठबन्धन का दुपट्टा कन्धे से उतारकर नीचे रख दिया। "श्रच्छा, श्रव में उठ जाऊँ न ?" कहते हुए वे उठने को उद्यत हुए। तभी नाते की एक भौजाई ने कहा—"श्रभी को मुँह जूटा कराना है। ठहरो, भाग नहीं सकते"। बुरा न मानो

लालाजी, छोटे लाला के लिए भी तुमसे ही बहू पसन्द कराई जायगी ! सचमुच सैंकड़ों में एक है '''।" श्रपने हाथ-पैरों पर एक गम्भीर दृष्टि डालते हुए युवती लड्डू-बताशे श्रोर पान लेने चली गई। फिर वाता-वरण में एक रंगीनी-सी छा गई। कृपाशंकर ने धीरे-से कहा — "तुम क्या बुरी हो ?"

युवती ने तनिक संकोच के साथ देवर के सामने तरतरी रख दी श्रीर बहू का भी हाथ थामकर तरतरी में रख दिया। इतने ही में श्रानुराग की श्रावाज़ सुनाई दी—''बाबूजी, बाबूजी कहाँ हैं, हम बन्दर का तमाशा देखेंगे।" श्रीर श्रावाज़ के साथ ही वह भागा-भागा श्राकर कमरे में दाख़िल हो गया। वहाँ श्राते ही जैसे वह सब-दुछ भूलकर पिता से गज़-भर दूर खड़ा-का-खड़ा ही रह गया। दादी ने एक इकशी उसकी श्रोर बढ़ाते हुए कहा—''जा, करा ले बन्दर का तमाशा''।" पर उसने जैसे उनकी बात ही नहीं सुनी, इकशी लेना तो दूर रहा।

बुत्रा ने उसे गोद में उठाकर पृद्धा—''तुमने बहू देखी, भैया ?" श्रमुराग ने सिर हिलाकर उत्तर दिया—''नहीं।" ''देखोगे ?"—बुश्रा ने फिर पृद्धा। बालक ने सिर हिलाकर कहा—''हाँ।"

लड़की ने नई लड़की के घुटने पर उसे बैठाकर बहू का चूँघट थोड़ा ऊपर करते हुए कहा—"लो, देखो।"

त्र जुराग ने थोड़ा भुककर व्रूँघट में कुछ देख लिया त्रौर खड़ा हो गया। ताई ने पूछा—''यह किसकी बहू है, भइया ?''

त्रनुराग ने सहसा उत्तर दिया—''बाबूजी की ।''

सबके खिले हुए चेहरे उतर गए। वे न-जाने किस उत्तर की आशा में थे। कृपाशंकर भी उठ खड़े हुए आरे वच्चे की उँगली पकड़-कर बोले— "चलो, बाहर बन्दर का तमाशा देखेंगे।"

लड़के की शादी करके बांचू बनवारीलाल ने जैसे गंगा नहा ली हो। उन्होंने वकालत छोड़कर कानपुर में ठेकेदारी का काम शुरू कर दिया। वे छोटे लड़के को लेकर वहाँ चले गए। अनुराग को भी वे साथ ले जाना चाहते थे। पर फिर उन्होंने सोचा—यहाँ रहकर माँसे हिल-मिल जायगा, पास रहने से माँ की ममता भी इसमें होगी।

भामा ने त्राते ही घर-गृहस्थी सँभाली। श्रनुराग भी जैसे घीरे-धीरे सब-कुछ समसने की चेष्टा करने लगा। श्रव वह उतना हँसता नहीं और न पहले-जैसा शोर ही मचाता है। वह एकदम मानो साठ साल का बृढ़ा बन गया है— बहुत गम्भीर श्रीर शान्त। पड़ोस के जिन बच्चों में वह निध्य खेला करता था, श्रव कभी उनके पास जाता भी है, तो चुपचाप किवाड़ के पीछे या दीवार की श्रोट में दरवाज़े पर ही ठिठककर खड़ा रह जाता है। बहुत बुलाने पर कभी श्रा जाता है श्रीर कभी हफ़्तों घर से निकलता ही नहीं। श्रवसर उसके रोने की श्रावाज़ सुनकर मुहल्ले के बच्चे उसके घर के श्रागे जा खड़े होते हैं श्रीर उसे श्रावाज़ं लगाते हैं; पर जब से नई गृहिणी श्राई है, इस घर के श्र-दर जाने की वे हिम्मत नहीं करते।

इसी प्रकार धीरे-धीरे दो वर्ष बीत गए। य्यचानक एक दिन सुना, वकील साहव के घर लड़का हुआ है, उसकी आज छठी है। ढोलक और मँजीरों की ध्वनि से सारा मुहल्ला गूँज उठा। कृपाशंकर के दोस्त दावत का तकाज़ा करने लगे, नाइन और कहारिन कड़ों की फरसाइश करने लगीं और महतरानी नई धोती के लिए क्षगड़ने लगी। जिसे देखो, वही उनके सिर था। पर कोई परेशानी की बात इसलिए सामने नहीं थी कि सभी चीज़ें महँगी होने के खलावा कण्ट्रोल के अन्तर्गत थीं। दावतें तो कभी की बन्द हो चुकी थीं। महँगा होने के खलावा कपड़ा मिलता ही नहीं था। खाना खपने ही पेट को काफी नहीं मिलता, फिर किसी दूसरे को क्या ख़ाक खिलाया जाय?

लेकिन इतना हेर-फेर अवश्य हो गया कि पड़ोस की दो-चार खियों का आना-जाना इस नए बच्चे के जन्म से शुरू हो गया। कभी-कभी कोई बच्चा भी जा खड़ा होता। अनुराग भी अब थोड़ा-योड़ा घर से निकलने लगा। फिर ऐसा हो गया कि दिन-दिन-भर घर जाता ही न था। कहीं किसी के घर खा लेता और खेलता रहता। शाम को जब कृपाशंकर के कचहरी से आने का समय होता, तब उसकी ढुँढ़ाई होती और नया नौकर टीका उसे खींच-तानकर कभी दूध पीने के बहाने और कभी अनार-सन्तरे या खरबूजे खाने का लालच दिखाकर घर ले जाता।

श्रव वह पूरे चार वर्ष का हो चुका था; पर बोलता श्रव भी बहुत कम था। उसकी गम्भीरता दिन-दिन बढ़ती जाती थी। जब कभी उसके कपड़े वगैरह बदले जाते, तब वह दुवला-पतला होने पर भी श्रौर सुन्दर लगने लगता था। उसे परिचित-श्रपरिचित सभी प्यार करते थे। सहानुभूति श्रमूल्य होने पर भी उसका मूल्य दीनता से बढ़कर क्या हो सकता है?

(s)

उस दिन होली का दिन था। अनुराग की अम्माँ ने सन्तोष की बुआ को बुलावा भेजा—"जरा कहानी सुनाकर तागा बँधवा देंगी।" वे पहले तो सोचती ही रह गईं —यह तीसरी होली है, इसने पिछले दो वर्षों से तागा क्यों नहीं बाँधा? आख़िर लड़का तो आगे था ही—अपना या पहली का। पर करती भी क्या? चली गईं। तब तक एक सँगई में आटा और गुड़ रखकर गृहिणी ने कच्चे सूत की पिंदिया उनके सामने रख दी। वे तागा पूरते-पूरते कहानी सुनाने लगीं— "एक राजा था। उसके नगर में ऐसा नियम था कि जब तक नर-बिल न चड़ाई जाय, तब तक मिट्टी के बर्तनों का आवा पकता ही न था। उसी शहर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक ही लड़का था। होली का वत रखकर उसने तागा बाँधा और पूजन किया। आम को राजा के सिपाही आए और उसके लड़के को पकड़कर ले गए। अब की उसी की बारी थी। रोती-बिलखती बुढ़िया ने बेटे को विदा किया और जी के दस दाने उसे देकर कहा—'जा, भगवान मेरे इस कच्चे धागे की

लाज रखेंगे।' हमेशा श्रावा ६ महीने में उतारा जाता था श्रोर जिसे बर्तनों के साथ चिना जाता था, उसकी हिड्डियाँ तक भस्म हो जाती थीं पर श्रव की बार तीन ही दिन में श्रावा पक गया श्रोर बुढ़िया का बेटा हँ सता-कृदता श्रावे से बाहर निकल श्राया। नगर के लोगों में इसकी बड़ी चर्चा हुई कि बुढ़िया जादूगरनी है श्रोर जादू के ज़ोर से उसने श्रपने बच्चे को बचा लिया। बुढ़िया ने श्रपने होली के तागे श्रोर व्रत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा—'नगर की सभी श्रियों को, जो लड़के की माँ हो यह तागा बाँधना चाहिए।' श्रोर तभी से यह रिवाज चला श्रा रहा है।"

कहानी पूरी करते हुए सन्तोष की बुद्धा ने कृपाशंकर की बहू से कहा—''तुमने पारसाब तो तागा बाँधा नहीं ?"

नई गृहिणी ने गोद के शिशु की त्रोर इशारा करते हुए कहा —''तब यह कहाँ था ?''

सन्तोष की बुद्या को जैसे स्रब स्रागे कहने के लिए कोई बात नहीं रह गई थी। इतना स्पष्ट स्रौर सम्पूर्ण उत्तर पाकर वे खड़ी हो गई । बहू ने उनके पैर बुए। उन्होंने 'सतपूती हो' कहकर घर का रास्ता लिया।

उसी रात अनुराग को बड़ा तेज़ बुखार चढ़ा और बुखार के साथ ही उसके प्रलाप की मात्रा भी बढ़ती गई। कृपाशंकर बड़ी परेशानी के साथ कभी उसकी नाड़ी टटोलते और कभी दिल की घड़कन देखते। डॉक्टर सावधानी से उसकी देख-भाल करने का आदेश दे और नुस्ख़ा लिखकर चले गए। नई माँ गोद के बच्चे को कलेजे से चिपकाए आँगन में खटोले पर पड़ी खर्राट ले रही थी। अनुराग बराबर बक रहा था—''अरे' अ' यह देखो, किसने सिगरेट जला दी जाने! मेरा कुर्त्ता जल गया' जल गया! बन्ह जी, जल्दी आ जाओं इक्का खड़ा हैं में भी जाऊँगा।""

यह सब सुनकर पड़ोसियों तक का दिल बैठा जा रहा था। कृपा-

शंकर ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुएकहा—"ग्रानुराग, क्या बात है, बेटा ? सो जाओ, तुमने तो परेशान कर रखा है!"

श्रीर श्रनुराग बराबर बकता जा रहा था—"श्रम्माँ "श्रम्माँ ! मुक्ते गोदी में ले लो। वह देखो, तोता उड़ जायगा। "बन्द करो "बन्द करो । मैं नहाऊँगा। रोटी "रोटी "जल्दी "श्राश्रो "श्रम्माँ !" कहते-कहते वह सहसा मौन हो गया।

कृपाशंकर ने उसका माथा छूकर देखा, पसीना आ रहा है, बुखार भी अब कम मालूम होता है। पर यह क्या? एकदम निटाल और निश्चल-सा हुआ जा रहा है अनुराग। पुरुष का हृदय भी कातर हो उठा। कृपाशंकर ने पलंग की पाटी पर अपना सिर दे मारा—"नुभे क्या हो गया, अनुराग!"

बच्चे के होंठ हिले--- "श्र "माँ श्राँ "श्राँ"!"

कृपाशंकर ने त्राँगन में पड़ी गृहिणी को सकसोर कर कहा—''उठो, देखो तो त्रानुराग कब से ग्रम्माँ ग्रुकार रहा है ? त्रारे भामा, उसकी हालत बड़ी खराब होती जा रही है। तुम ज़रा उसे देखो। मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँ।"

पर युवती जैसे अपने भीने स्वप्नों को भंग नहीं करना चाहती थी। बोली—''सोने दो, सेरे पेट में बड़ा दर्द है।"

कृपाशंकर ठगे हुए-से स्तम्भित खड़े खड़े सोच रहे थे—"माँ? माँ है यह ? हाँ, श्रम्माँ। पर श्रनुरागी की नहीं।" श्रौर फिर सहसा उनकी श्राँखें युवती के पास पड़े हुए शिशु पर जाकर ठहर गईं!

# पिशाची कारा

गाड़ी स्टेशन से सरकी, वृद्धा रामण्यारी का ध्यान बाहर गया। उसका हृदय धक-से हो गया। लंगूर के समान कोई प्लेटफार्म से उछल- कर डिब्बे के द्वार पर लटक गया था। वृद्धा काँप उठी। गाड़ी ने गति पकड़ ली थी। यह मरे बिना न रहेगा।

उसने ध्यान से उसकी श्रोर देखा उसके बाल श्रस्त-व्यस्त, भदे श्रीर धूल-भरे थे। उन पर एक फुँदना-विहीन, दचकी-पिचकी गन्दी तीन छेदों वाली तुर्की टोपी जमाई हुई थी। बृद्धा चेष्टा करके भी उसका मुख न देख पाई। रेल की खटाखट ताल पर नाचती धूलि ने उसे छिपा लिया था। बृद्धा ने देखा—उसके हाथ की नसें तनी हैं।

उसे लगा कि वह अब गिरा, अब गिरा। वृद्धा ने कल्पना कर ली कि वह गिरकर रेल के नीचे आया और कट गया। उसका लाल-लाल रक्त चारों और फैल गया।

उससे रहा न गया। उसने डिब्बे में खड़े व्यक्तियों से कहा, "मर जायगा विचारा, उसे भीतर ले लो।"

एक सेठ महोदय जो दो चए पहले भीतर आने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, बोले, "मरने दो साले को। रोक्ते-रोक्ते क्यों लटका इस डिब्बे से ?" बाबू बोले, ''मरना था तो दूसरे डिब्बे से गिरकर मरता। यहाँ क्यों आया ?''

एक नैतिक सज्जन ने कहा, "निस्सन्देह उसके पास टिकट नहीं है। हमें ऐसे व्यक्ति के साथ कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए।"

वृद्धा ने फिर विनती की, "भैया ले लो भीतर, विचारा"।"

त्राराम से बैठे एक वृद्ध बोले, "हाँ ले लीजिए। हवा तेज़ चल रही है।"

"त्रजी साहब, इन्सानियत भी कोई चीज़ है — ग़रीब को भीतर ले लीजिए न।"

''श्राप लोग''।"

लालाजी तिनक दबे, सज्जन ने नीति को सरकाया श्रीर बाबू ने दिल में जगह की। उन्होंने पकड़कर उस न्यक्ति को भीतर खींच लिया। गाड़ी चालीस मील की गित से दौड़ रही थी।

वृद्धा की जान में जान आई। उसने देखा कि व्यक्ति नवयुवक है। होगा सोलह-सत्रह वर्ष का। उसका चेहरा लम्बा दुर्बल है। नेत्र का रंग नीलिमा लिये भूरा है। उसने कृतज्ञ दृष्टि से वृद्धा की ओर देखा, अपने गन्दे कण्डे समेट कोने में सिक्डड़कर खड़ा हो गया। वृद्धा कुछ देर उसकी ओर देखती रही। उसने पकड़ी उसकी एक निरीह दृष्टि। युवा ने सलाम किया और फिर गाड़ी से बाहर देखने लगा। हवा जैसे क्रोध से पागल हो बौखलाई जा रही थी। वृच्च पीछे खिसके जा रहे थे और रेल पटरी के जोड़ों को खटखटाती दौड़ी जा रही थी। यात्रियों ने डिड्वे के अन्तरंग को तम्बाकू की कालिमा से भर लिया था।

वृद्धा ने निश्चय किया कि बालक के नयन चंचल हैं। उनमें एक चमक है। यही था जो श्रभी नीचे गिरवर कट जाता। वह एक बार फिर कॉप उठी।

गाड़ी रुकी । वृद्धा के पास कुछ सामान था । युवक सामान उतारने में सहायता देता हुआ उसके साथ उतर गया । गाड़ी ने सीटी देकर श्रागे जाने की उत्सुकता दिखाई। बृद्धा ने कहा, "तुम जाश्रो, गाड़ी चल दी है।"

नवयुवक ने सूचना दी कि उसे श्रागे नहीं जाना। वृद्धा ने कुली को पुकारा। वह वहाँ से चला गया।

स्टेशन के बाहर जब वृद्धा सामान घर तक पहुँचा देने के लिए एक कुली से मजूरी तय कर रही थी तो वही नवयुवक फिर स्त्रा पहुँचा। बोला, "बड़ी बी, स्त्राप फिक्र न कीजिये। जहाँ चलना है मैं लिये चलता हूँ।"

कुली ने बेधक दृष्टि से इस गन्दे दुर्बल युवक की खोर देखा। बृद्धा बोली, "नीलधर चलना है, क्या लोगे ?"

"मैंने नीलघर देखा नहीं। ग्राप चिलये मैं पहुँचा दुँगा।"

''नहीं बेटा, पहले बता दो क्या लोगे ? पीछे ऋगड़ा ''।''

"त्राप बेफिक रहिये। मैं बिलकुल भगड़ा न करूँ गा जो त्राप दे देंगी, ले लूँ गा।"

बृद्धा को पूर्ण विश्वास न हुआ। पर उसने सामान उठा लेने दिया, सामान उठाकर उसने एक बार पुनः विश्वास दिलाया, "आप वबराइये नहीं, मैं बिलकुल कगड़ा नहीं करूँगा।"

देदी-मेदी गलियों में होती वृद्धा अपने घर पहुँची। पड़ोसिन नेः पूछा, "आज ही आ गई अम्मा तुम ?"

"हाँ बेटी।"

"लाक्रो परांठे में सेक दूँ। तुम श्रव क्या चूल्हा सुलगास्रोगी ?" "बेटी, मैं बनाकर रख गई थी।"

"काम ठीक हो गया ?"

"हाँ।"

श्रीर वृद्धा ने सामान उतरवाया, बहुश्रा खोला। दो श्राने पैसे निकालकर नवयुवक को दिये।

युवक ने कहा, "बड़ी बी, मैं नहीं लूँगा पैसे।"

वृद्धा का चेहरा फक हो गया। बोली, "में तो पहले ही कहती थी कि तय कर ले यहीं। वहाँ न भगड़ना। श्रच्छा ले एक पैसा श्रीर ले।" नव युवक उसके मुख की श्रोर देखता रहा। बोला, "बड़ी बी, मैं पैसे बिलकुल नहीं लूँगा, मैंने श्रापका सामान यहाँ तक पहँचा दिया

है। मज़री नहीं की है।"

वृद्धा की समक्त में स्थिति श्राई । उसका चेहरा खिल उठा । युवक सलाम करके लौट चला ।

वृद्धा ने पुकारा, "वेटा, सुनना जरा।" युवक वूमा। "तेरा नाम क्या है ?"

"अब्दुल हमीद।"

वृद्धा ने एक दृष्टि से उसके नयनों में देखा। बोली, ''बेटा हमीद, तू पैसे नहीं लेता तो न सही। ले दो रोटी खा ले, भूखा होगा।"

उसने कहा, "रहने दोजिए बड़ी बी। श्राप तकलीफ न कीजिये।" श्रीर उसका कएठ भर श्राया। वृद्धा को लगा कि उसे दो नहीं श्रधिक रोटियों की श्रावश्यकता है।

हाथ घोकर हमीद भोजन करने बैठा। रोटी पर दाल रखकर वृद्धा ने उसे रोटी दे दी। जब वह खाने लगा तो वृद्धा एकटक उसकी श्रोर देखने लगी। युवक के प्रति एक श्रात्मीयता उसमें उमड़ी उसने मुख तक उठते उसके हाथ को देखा। श्रधरों की श्राकृति को परखा श्रोर फिर भोजन को कण्ठ के नीचं उतरते हुए देखा।

उससे रहा न गया, पूछा, "बेटा तेरा घर कहाँ है ?"

युवक ने बृद्धा की श्रोर देखा, बोला, "कहीं भी नहीं, बड़ी बी, ऐसे ही इधर-उधर बूमता-फिरता हूँ।"

"क्यों बेटा, तेरे माँ-बाप ? कहाँ हैं ! क्या करते हैं ?"

पूछ चुकने के पश्चात् बृद्धा को लगा कि उसने यह प्रश्न ठीक नहीं किया। इसने युवक के भोजन में विश्न डाला है। वह दुखित हो गया है। वह शीघ्रता से बोली, "बेटा, खाने को खा ले। मैं पानी लाऊँ।" वह उठी। एक मटकैने में पानी लाकर हमीद के सामने रख दिया।

त्रब्दुल हमीद ने पानी का एक वूँट पिया। कुछ देर ठहरकर बोला, "बड़ी बी, माँ-बाप नहीं हैं।" श्रीर फिर एक बड़ा-सा कौर मुँह में टूँस लिया।

्र वृद्धा की वह कोठरी सीली थी। सूर्य की किरणें वहाँ कभी न पहुँच पाती थीं। उसे अनुभव हुआ कि अब वहाँ प्रकाश और भी कम हो गया है।

हमीद ने कहा, "माँ तो जब मैं दो बरस का था तभी मर गई थी। वालिद थे। उन्होंने ही मुक्ते पाला। उन्हें भी पारसाल हिन्दुश्रों ने मार डाला।"

वह भूल गया था कि वह एक हिन्दू के घर में बैटा यह बात कर रहा है। वृद्धा सन्न रह गई। हिन्दू भी किसी को मार सकते हैं? उसे विश्वास न हुन्ना। उसका श्रविश्वास हमीद ने पढ़ लिया। बोला, ''बड़ी बी, इन्सान के बराबर शैतान कोई नहीं और देवता भी कोई नहीं। वे थे दंगे के दिन। हम लोग कॉप-कॉप उठते थे। दोनों तरफ खून-पर-खून हो रहे थे। एक दिन इन्जु हिन्दू हथियार लिये हमारे मकान पर चढ़ श्राए। वालिद ने मुक्ते घास के नीचे छिपा दिया श्रीर खुद उनके सामने चले गए। उन्होंने जिन्दगी की भीख माँगनी चाही पर जालिमों ने मौका ही न दिया। मैं जब खून से रँगी उनकी याद करता हूँ तो…। कितना प्यारा चेहरा था।"

त्रीर बृद्धा ने देखा कि लड़के की श्राँखें लाल हो श्राई हैं। उसके नयनों से श्राँस् कपोलों पर ढुलक श्राये हैं।

वृद्धा बोली, "हिन्दुश्रों को क्या मिला एक निरंपराध को मारकर !" "श्रवला ही जाने।"

युवक को श्रपने पिता की याद श्राई। वह कहता गया, "श्रव्या मुभे बहुत प्यार करते थे। वे महाभारत की कहानियाँ सुनाते थे, बहुत प्यारी-प्यारी कहानियाँ थीं । करन की कहानी....।"

वृद्धा ने रुचिपूर्ण शंका की, "क्या मुसलमान भी महाभारत को मानते हैं ?"

"नहीं बड़ी बी। मेरे श्रब्बा पहले हिन्दू थे। उनके माँ-वाप को बहुत दिन पहले मुसलमानों ने एक दंगे में मार डाला था। वे भाग-कर बचे थे, पर मुसलमान बना लिये गए थे।"

''कहाँ के रहने वाले थे उनके माँ-बाप !"

"इसी शहर के।"

"क्या तुमे अपने बाप का नाम याद है ?"

"हाँ अब्दुल लतीफ।"

"नहीं, हिन्दू नाम !"

"ठीक नहीं कह सकता। क्योंकि उसकी जरूरत नहीं पड़ती थी। कभी-कभी चर्चा चलती थी। शायद वह मनोहरलाल था।"

ग्रब्दुल हमोद यकायक रुक गया । उसने वृद्धा की श्रोर देंला ।

''क्या हुन्रा बड़ी बी! तबियत ' '!"

"कुछ नहीं बेटा। ऋौर रोटी लाऊँ तेरे लिए ? पेट भर ला ले मेरे लाल !"

श्रौर वह श्राँसू पोंछती उठ गई। रोटी लाकर उसे देने लगी। "नहीं श्रम्मा, मैं श्रव नहीं खाऊँगा।"

वह उठ खड़ा हुआ। वृद्धा एकटक उसकी खोर देखें रही थी। वह उसके खलाट, उसकी भृकुटि, उसके नयनों, नासिका और अधरों की परीचा करती जा रही थी और निश्चय करती जा रही थी कि यही है, वह यही है। उसकी दृष्टि उस पर से हटी नहीं।

श्रव्हुल हमीद घर से बाहर गली में, संसार में फिर खो जाने के लिए लौटा जा रहा था श्रीर बृद्धा रामण्यारी किवाड़ पकड़े श्राँसू बहाती उसकी श्रीर ताक रही थी। पर कोई पिशाची शक्ति थी जो उसे चिल्ला-कर कहने न देती थी कि श्रो श्रव्हुल हमीद ! ठहर जा। श्रो मेरे लाल

लौट आ तू कहाँ जा रहा है! सुभे देख में रामप्यारी बूढ़ी रामप्यारी, तेरी दादी हूँ। मैं यहाँ खड़ी हूँ। तू सेरी आत्मा का टुकड़ा है। सेरे रक्त का रक्त है, लौट आ! अरे लौट आ! तेरे पिता के लिए रोते-रोते मेरे नयनों का पानी सुख गया है। अब तू भी न रुलां भी अब्दुल हमीद, ओ अब्दुल हमीद लौट आ, लौट आ। देख, मुभे पहचान ले में तेरी दादी हूँ। ओ...।

पर उसकी जीभ न हिली। कगठ में स्वर फँसकर रह गया। वह काँपी श्रौर लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ी।

# मेरा वतन

उसने सदा की भाँति तहमद लगा जिया था और फैज ओड़ जी थी। उसका मन कभी-कभी साइकल के ब्रोक की तरह तेजी से भटका देता था परन्त पैर यन्त्रवत् आगे बढ़ते चले जाते थे। यद्यपि इस शक्ति-प्रयोग के कारण वह बे-तरह कॉंप उठता था. पर उसकी गति पर अंदुश नहीं लगता था। देखने वालों के लिए वह एक ऋर्द विचित्र सं अधिक समसदार नहीं था। वे अक्सर उसका मजाक उडाना चाहते थे। वे कहकहे लगाते श्रीर ऊँचे स्वर में गालियाँ प्रकारते. पर जैसे ही उसकी दृष्टि उठती-न जाने उन निरीह, भावहीन, फटी-फटी श्रांकों में क्या होता था-वे सहम जाते. सोडा वाटर के तुफान की तरह उठने वाले कहकहे मर जाते श्रीर वह नजर दिल की श्रन्दरूनी बस्ती को शोले की तरह सुलगाती हुई फिर नीचे सुक जाती। वे फुसफुसाते---'ज़रूर इसका सब-कुछ लुट गया है'...'इसके रिश्तेदार मारे गए हैं'...'नहीं, नहीं, ऐसा लगता है कि काफिरों ने इसके बचों को इसी के सामने श्राग में भून दिया है या भालों की नोक पर टिका-कर तब तक बुमाया है जब तक उनकी चीख-पुकार बिल्ली की मिमिया-हट से चिडिया के बच्चे की चीं-चीं में पलटती हुई खत्म नहीं हो गई है।

'श्रीर यह सब देखता रहा है।'

'हाँ ! यह देखता रहा है। वही खोक इसकी आँखों में उत्तर आया है। उसी खोक ने इसके रोम-रोम को जकड़ लिया है। वह खोक इसके खहू में इतना घुल-मिल गया है कि इसे देखकर डर लगता है।'

'डर'—िकसी ने कहा था—'इसकी आँखों में मौत की तसवीर है, वह मौत; जो कत्ल, खूँरेजी और फाँसी का निजाम सँभालती है।'

एक बार एक राह-चलते दर्दमन्द ने एक दूकानदार से पूछा—''यह कौन है ?''

दूकानदार ने जवाब दिया—"मुसीवतजदा है, जनाब। श्रमृतसर में रहता था। काफिरों ने सब-कुछ लूटकर इसके बीवी-बच्चों की छाग में फूँक दिया।"

"जिन्दा"—राहगीर के मुँह से अचानक निकल गया।

दूकानदार हँसा—''जनाब किस दुनिया में रहते हैं। वह दिन बीत गए जब आग काफिरों के मुख्तों को जलाती थी। अब तो वह जिन्दों को जलाती है।"

राहगीर ने तब कड़वी भाषा में काफिरों को वह सुनाई कि दुकान-दार ने खुश होकर उसे बैठ जाने के लिए कहा। उसे जाने की जल्ड़ी थो फिर भी जरा-सा बैठकर उसने कहा—"कोई बड़ा आदमी जान पड़ता है।"

"जी हाँ! वकील था, हाईकोर्ट का बड़ा वकील। लाखों रुपयों की जायदाद छोड़ स्राया है।"

''ग्रच्छा जी।''

"जनाब ! क्या पूछते हैं ? त्रादमी त्रासानी से पागल नहीं होता। दिल पर चोट लगती है तभी वह टूटता है। पर जब एक बार टूट जाता है तो फिर नहीं जुड़ता। त्राजकल चारों तरफ यही कहानी है। मेरा घर का मकान नहीं था, लेकिन दूकान में सामान इतना था कि तीन मकान बन सकते थे।"

"जी हाँ"—राहगीर ने सदय होकर कहा—"त्राप ठीक कहते हैं पर

श्रापके बाल-बच्चे तो ठीक श्रा गए हैं।"

"जो हाँ ! खुदा का फजल है। मैंने उन्हें पहले ही भेज दिया था। जो पीछे रह गए थे उनकी न पूछिए। रोना त्राता है। खुदा गारत करे हिन्दुस्तान को...।"

राहगीर उठा। उसने बात काटकर इतना ही कहा—"देख लेना एक दिन वह गारत होकर रहेगा। खुदा के घर में देर है पर अन्धेर नहीं।"

श्रीर वह चला गया परन्तु उस श्रद्ध-विचित्त के क्रम में कोई श्रम्तर नहीं पड़ा। वह उसी तरह धीरे-धीरे बाजारों में से गुजरता, शरणार्थियों की भीड़ में धक्के खाता, परन्तु उस श्रोर देखता नहीं। उसकी दृष्टि तो श्रास-पास की दूकानों श्रोर मकानों पर जा श्रयकती थी। श्रयकती ही नहीं, चिपक जाती थी। मिकनातीस लोहे को खींच लेती है वैसे ही वे बेजबाँ इमारतें, जो जगह-जगह पर खण्डहर की शक्ल में पलट चुकी थीं, उसकी नज़र श्रोर नज़र के साथ उसके मन, बुद्धि, चित्त श्रोर श्रहंकार सभी को श्रपनी श्रोर खींच लेती थीं श्रीर फिर उसे जो-कुछ याद श्राता, वह उसे, पैर के तलुए से होकर सिर में निकल जाने वाली सूली की तरह काटता हुशा, उसके दिल के कोने में जा बैटता था। इसी कारण वह श्राज तक मर नहीं सका था, केवल सिसकिशाँ भरता रहता था, वे सिसकिशाँ जिनमें न शब्द थे न श्राँस् । वे सूखी हिचिकियों की तरह उसे बे-जान किये हुए थीं।

सहसा उसने देखा—सामने उसका अपना मकान आ गया है। उसके अपने दादा ने उसे बनाया था। उसके अपर के कमरे में उसके पिता का जन्म हुआ था। उसी कमरे में उसने आँखें खोली थीं और उसी कमरे में उसके बच्चों ने पहली बार प्रकाश-किरण का स्पर्श पाया था। उस मकान के कण-कण में उसके जीवन का इतिहास अङ्कित था। उसे फिर बहुत-सी कहानियाँ याद आने लगीं। वह तब उन कहानियों में इतना डूब गया था कि उसे परिस्थित का तनिक भी

ध्यान नहीं रहा । वह जीने पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा और जैसा कि वह सदा करता था उसने घरटी पर हाथ डाला । वे-जान घरटी शोर मचाने लगी और तभी उसकी नींद टूट गई । उसने अपने चारों ओर देखा । वहाँ सब एक ही तरह के आदमी नहीं थे । वे सब एक ही जबान नहीं बोलते थे । फिर भी उनमें ऐसा कुछ था जो उन्हें एक कर रहा था और वह इस एके में अपने लिए कोई जगह नहीं पाता था । उसने तेजी से आगे बढ़ जाना चाहा, पर तभी ऊपर से एक व्यक्ति उत्तर आया । उसने ढीला पाजामा और कुरता पहना था, पृद्धा— ''कहिए जनाब ?''

वह श्रकचकाया—"जी !" "जनाब किसे पूछते थे ?"

"जी, में पूछता था कि मकान खाली है !"

ढीले पाजामे वाले व्यक्ति ने उसे ऐसे देखा कि जैसे वह कोई चोर या उठाईगीरा हो । फिर मुँह बनाकर तसल्ली से जवाब दिया— "जनाब! तशरीफ ले जाइए वरना,,.... आगे उसने क्या कहा वह यह सुनने के लिए नहीं रुका, बढ़ा चला गया। उसकी गित में त्फान भर उठा, उसके मस्तिष्क में बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसका चिन्तन गित की चट्टान पर टकराकर पाश-पाश हो गया। उसे जब होश आया तो वह अनारकली से लेकर माल तक का सम्चा बाजार लाँघ चुका था। वह बहुत दूर निकल गया था। यहाँ आकर वह काँपा। एक टीस ने उसे कुरेद डाला जैसे बढ़ई ने पेच में पेचकश डालकर पूरी शिक्त के साथ उसे घुमाना शुरू कर दिया हो। हाईकोर्ट की शानदार इमारत उसके सामने थी। वह दृष्टि गड़ाकर उसके कंग्रों को देखने लगा। उसने बरामदे की कल्पना की। उसे याद आया—वह कहाँ बैठता था, वह कौन-से कपड़े पहनता था कि उसका हाथ सिर पर गया जैसे उसने साँप को छुआ। उसने उसी च्ला हाथ खींच लिया पर मोहक स्वप्नों ने उसकी रंगीन दुनिया की रंगीनी को उसी तरह बनाथे रखा। वह तब इस दुनिया में इतना डूब चुका था कि बाहर की जो वास्तविक दुनिया है वह उसके लिए मृगतृष्णा बन गई थो। उसने अपने पैरों के नीचे की धरती को ध्यान से देखा, देखता रहा। सिनेमा की तसवीरों की तरह अतीत की एक दुनिया, एक शानदार दुनिया उसके अन्तस्तल पर उतर आई। वह इसी धरती पर चला करता था। उसके आगे- पीछे उसे नमस्कार करते, सलाम मुकाते, बहुत-से आदमी आते और जाते थे। दूसरे वकील हाथ मिलाकर शिष्टाचार प्रदर्शित करते और...

विचारों के हनुमान ने समुद्र पार करने के लिए छलाँग लगाई—
उसका ध्यान जज के कमरे में जा पहुँचा। जब वह अपने केस में बहस
शुरू करता था तो कमरे में सन्नाटा छा जाता था। केवल उसकी वाणी
की प्रतिध्वनि गूँजा करती थी, केवल 'मी लार्ड' शब्द बार-बार उठता
श्रोर 'मी लार्ड' कलम रखकर उसकी बात सुनते....

हनुमान फिर कूदे और वह अब बार-एसोसिएशन के कमरे में आ गया था। इसमें न जाने कितने कहकहे उसने लगाए थे, कितनी बार राजनीति पर उत्तेजित कर देने वाली बहसें की थीं, वहीं बैठकर उसने महापुरुषों को अनेक बार श्रद्धांजिलयाँ भेंट की थीं और विदा और स्वागत के खेल खेले थे।

वह श्रव उस कुसीं के बारे में सोचने लगा जिस पर वह बैठा करता था। तब उसे कमरे की दीवारों के साथ-साथ दरवाजे के पायदान की याद भी श्रा गई श्रीर वह पायदान को देखने के लिए श्रातुर हो उठा। वह सब-कुळु भूलकर सदा की तरह भूमता हुश्रा श्रागे बढ़ा, पर तभी जैसे किसी ने उसे कचोट लिया। उसने देखा कि लॉन की हरी घास मिट्टी में समा गई है। रास्ते बन्द हैं, केवल उरावनी श्राँखों वाले सैनिक मशीनगन सँभाले, हैल्मेंट पहने तैयार खड़े हैं कि कोई श्रागे बढ़े श्रीर वे शूट कर दें। उसने हरी वदीं वाले होमगाडौं को भी देखा श्रीर देखा कि राइफल थामे पठान लोग जब मन में उठता है फायर कर देते हैं। बे मानो छड़ी के स्थान पर राइफल का प्रयोग करते हैं श्रीर उनके लिए जीवन की पवित्रता बन्दूक की गोली की सफलता पर निर्भर करती है। उसे स्वयं जीवन की पवित्रता से अधिक मोह नहीं था। वह खंडहरों के लिए आँसू भी नहीं बहाता था। उसने अग्नि की प्रज्वलित लपटों को अपनी आँखों से उठते देखा था। उसे तब खाएडव-वन की याद आ गई थी, जिसकी नींव पर इन्द्रप्रस्थ-सरीखे वैभवशाली और कलामय नगर का निर्माण हुआ था। तो क्या इस महानाश की नींव पर भी किसी गौरव-गरिमामय-कलाकृति का निर्माण होगा। इन्द्रप्रस्थ की उस कला के कारण महाभारत सम्भव हुआ, जिसने इस अभागे देश के मदोनमत्त किन्तु जर्जरित शौर्य को सदा के लिए समाप्त कर दिया। क्या आज फिर वही कहानी टोहराई जाने वाली है।

एक दिन उसने अपने बड़े बेटे से कहा था—'जिन्दगी न जाने क्या-क्या खेल खेलती है। वह तो बहुरूपिया है, पर दूसरी दुनिया बनाते हमें देर नहीं लगती। परमात्मा ने मिटी इसलिए बनाई है कि हम उसमें से सोना पैदा करें।'

बेटा बाप का सच्चा उत्तराधिकारी था। उसने परिवार को एक होटे-से कस्बे में छोड़ा और आप आगे बढ़ गया। वह अपनी उजड़ी हुई दुनिया को फिर से बसा लेना चाहता था, पर तभी श्रचानक छोटे भाई का तार मिला। लिखा था—'पिताजी न जाने कहाँ चले गए।'

तार पढ़कर बड़ा भाई अचरज से कॉप उठा। वह घर लौटा और पिता की खोज करने लगा। उसने मित्रों को लिखा, रेडियो पर समाचार भेजे अखबारों में विज्ञापन निकलवाए। सब-कुछ किया, पर वह यह नहीं समम सका, कि आखिर वे कहाँ गये और क्यों गए। वह इसी उधेड़-बुन में था कि एक दिन सबेरे-सबेरे देखा—वे चले आ रहे हैं शान्त, निर्दृन्द्व और निर्मुक्त।

"त्राप कहाँ चले गए थे ?" प्रथम भावोंद्रेक समाप्त होने पर पुत्र ने पूछा ।

शान्त मन से पिता ने उत्तर दिया-" ''लाहीर।"

"लाहोर"—पुत्र हठात् काँप उठा—"श्राप लाहौर गये थे ?" "हाँ।"

"कैसे ?"

पिता बोले—''रेल में बैठकर गया था, रेल में बैठकर श्राया हूँ।'' ''पर श्राप वहाँ क्यों गये थे ?''

"क्यों गया था"—जैसे उसकी नींद टूटी । उसने अपने-आपकों सँभाजते हुए कहा—"वैसे ही, देखने के लिए चला गया था।"

श्रीर श्रागे की बहस से बचने के लिए वह उठकर चला गया। उसके बाद उसने इस बारे में किसी भी प्रश्न का जवाब देने से इन्कार कर दिया। उसके पुत्रों ने पिता के इस परिवर्तन को देखा, पर न तो वे उन्हें समभा सकते थे, न उन पर क्रोध कर सकते थे; क्योंकि वे दुनिया के दूसरे काम सदा की भांति करते रहते थे। हाँ, पंजाब की बात चलती तो श्राह भरकर कह देते थे—"गया पंजाब! पंजाब श्रव कहाँ है ?" पुत्र फिर काम पर लौट गए श्रीर वे भी घर की व्यवस्था करने लगे। इसी बीच में वे एक दिन फिर लाहौर चले गए, परन्तु इससे पहले कि उनके पुत्र इस बात को जान सकें, वे लौट भी श्राए। पत्नी ने पृद्धा— "श्राखिर क्या बात है ?"

"कुछ नहीं।"

"कुछ नहीं कैसे ? ग्राखिर ग्राप वहाँ क्यों जाते हैं ?"

तब कई चए चुप रहने के बाद उन्होंने धीरे-से कहा—''क्यों जाता हूँ, क्योंकि वह मेरा वतन हैं। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ। वहाँ की मिट्टी में मेरी जिन्दगी का राज छिपा है। वहाँ की हवा में मेरे जीवन की कहानी जिखी हुई है।"

पत्नी की घाँखें भर ग्राईं, बोली—"पर ग्रव क्या, ग्रब तो सब-कुछ गया।"

"हाँ, सब-कुछ गया।" उन्होंने कहा—"मैं जानता हूँ अब कुछ नहीं हो सकता पर न जाने क्या होता है, उसकी याद आते हो मैं अपने- आपको भूल जाता हूँ और मेरा वतन मिक्रनातीस की तरह मुक्ते अपनी ओर खींच लेता है।" उनकी ग्राँखें भर आईं।

करुण स्वर में पत्नी ने कहा—"नहीं, नहीं आपको अपने-मन को सँभालना चाहिए। जो-कुछ चला गया उसका दुःख तो जिन्दगो-भर सालता रहेगा। भाग्य में यही लिखा था, पर अब जान-वृक्तकर आग में कुदने से क्या लाभ श"

"हाँ, श्रव तो जो-कुछ बचा है उसी को सहेजकर गाड़ो खींचनो ठीक है"—उसने पत्नो से कहा श्रौर फिर जो-जान से नये कार्य चेत्र में छुट गया। उसने फिर वकालत का चोगा पहन लिया। उसका नाम फिर बार-एसोसिएशन में गूँजने लगा। उसने श्रपनी जिन्दगा को भूलने का प्रा-प्रा प्रयत्न किया। श्रौर शीघ ही वह श्रपने काम में इतना डूव गया कि देखने वाले दाँतों के तले उँगलो दबाकर कहने लगे—"इन लोगों में कितना जीवट है। सहस्रों वर्षों में श्रनेक पीढ़ियों ने श्रपने को खपाकर जिस दुनिया का निर्माण किया था वह चए-भर में राख का ढेर हो गई, तो बिना श्राँस् बहाए उसी तरह की दुनिया, ये लोग चर्णों में ही बना देना चाहते हैं।"

उनका अचरज ठीक था। तम्बुओं और कैम्पों के आस-पास, सड़कों के किनारे, राह से दूर भूत-प्रेतों के चिर परिचित श्रहों में, उजड़े गाँवों में, खोले और खादर में, जहाँ भी मनुष्य की शक्ति कुण्ठित हो चुकी थी, वहीं ये लोग पहुँच जाते थे। और पादरी के नास्तिक मित्र की तरह नरक को स्वर्ग में बदल देते थे। उन लोगों ने जैसे कसम खाई थी कि धरती असीम है, शक्ति असीम है फिर निराशा कहाँ रह सकती है।

ठीक उसी समय जब उसका बड़ा पुत्र श्रपनी नई दूकान का मुहूर्त करने वाला था उसे एक बार फिर छोटे भाई का तार मिला— 'पिताजी पाँच दिन से ला पता हैं।' पढ़कर वह कुद्द हो उठा श्रीर तार के दुकड़े-दुकड़े करके उसने दूर फॅक दिए। श्रीर चिनचिनाया—'वे नहीं

मानते तो उन्हें अपने किये का फल भोगना चाहिए। वे अवश्य लाहौर गये हैं। उसका अनुमान सच था। जिस समय वे इस प्रकार चिन्तित हो रहे थे उसी समय लाहौर के एक दूकानदार ने एक अर्द्ध-विचिस व्यक्ति को, जो तहमद लगाए, फैंज कैप ओढ़े, फटी-फटी आँखों से चारों ओर देखता हुआ बूम रहा था, पुकारा—"शेख साहब! सुनिए तो। बहुत दिन में दिखाई दिए, कहाँ चले गए थे?"

उस ऋर्य-विचित्र पुरुष ने थकी हुई श्रावाज में जवाब दिया—"मैं श्रमृतसर चला गया था।"

"क्या"—दूकानदार ने श्राँखें फाइकर कहा—"श्रमृतसर !"

"हाँ, श्रमृतसर गया था। श्रमृतसर मेरा वतन है।"

दूकानदार की श्राँखें कोध से चमक उठीं, बोला—''मैं जानता हूँ। श्रमृतसर में साढ़े तीन लाख मुसलमान रहते थे पर श्राज एक भी नहीं है।

"हाँ", उसने कहा—"वहाँ आज एक भी मुसलमान नहीं हैं।"

"काफिरों ने सबको भगा दिया, पर हमने भी कसर नहीं छोड़ी। आज लाहौर में एक भी हिन्दूया सिख नहीं है और कभी होगा भी नहीं।"

वह हँसा, उसकी आँख़ें चमकने लगीं। उनमें एक ऐसा रंग भर उठा जो वे-रंग था और वह हँसता चला गया, हँसता चला गया— "वतन, धरतो, मोहब्बत, सब कितनो छोटो-छोटो बातें हैं—सबसे बड़ा मजहब है, दीन है, खुदा का दीन। जिस धरती पर खुदा का बन्दा रहता है, जिस धरती पर खुदा का नाम लिया जाता है, वह मेरा वतन है, वही मेरी धरती है और वही मेरो मोहब्बत है।"

दूकानदार ने धीरे-से अपने दूसरे साथी से कहा—''आदमो जब होश खो बैठता है, तो कितनी सच्ची बात कहता है।''

साथी ने जवाब दिया—''जनाब! तब उसकी जवान से खुदा बोलता है।" "बेशक"— उसने कहा श्रीर मुड़कर उस श्रर्छ-विचिप्त से वोला— शेख साहव ! श्रापको घर मिला ?"

"सब मेरे ही घर हैं।"

दूकानदार मुस्कराया—"लेकिन शेख साहव! जरा बैठिए तो, अमृतसर में किसी ने आपको पहचाना नहीं।"

वह ठहाका मारकर हँसा—''तीन महीने जेल में रहकर लौटा हूँ।'' ''सच।''

"हाँ, हाँ"—उसने र्ग्यांखें मटकाकर कहा।

"तुम जीवट के आदमी हो।"

श्रीर तब दूकानदार ने खुश होकर उसे रोटो श्रीर कवाब मँगाकर दिया। लापरवाही से उन्हें पल्ले में बाँधकर श्रीर एक टुकड़े को चवाता हुश्रा वह श्रागे बढ़ गया।

दूकानदार ने कहा—''श्रजीब श्रादमी है। किसी दिन लखपति था, श्राज फाकामस्त है।''

"खुदा श्रपने बन्दों का खूब इस्तहान लेता है।"

"जन्नत ऐसे को ही मिलता है।"

"जी हाँ। हिम्मत भी खूब है। जान-वूसकर द्याग में जा कृदा।"
"वतन की याद ऐसी ही होती है", उसके साथी ने, जो दिख्ली का रहने वाला था कहा, "द्यब भी जब मुसे दिख्ली की याद द्याती है तो दिल भर द्याता है।"

श्रीर वह श्रागे बढ़ रहा था। माल पर भीड़ बढ़ रही थी। कारें भी कम नहीं थीं श्रीर श्रंप्रेज, एंग्लो-इंडियन तथा ईसाई नारियाँ पूर्ववत् बाज़ार कर रही थीं। फिर भी उसे लगा कि वह माल जो उसने देखी थी यह नहीं है। शरीर कुछ वैसा ही था, पर उसकी श्रात्मा मुलस रही है। लेकिन यह भी उसकी दृष्टि का दोष था। कम-से-कम वे जो वहाँ घूम रहे थे उनका ध्यान श्रात्मा की श्रोर नहीं था।

एकाएक वह पीछे मुड़ा। उले रास्ता पूछने की जरूरत नहीं थी।

बैल को तरह उसके पैर डगर को पहचानते थे। श्रांखें इधर-उधर देख रही थीं। पैर श्रपने रास्ते पर बिना डगमगाए बढ़ रहे थे। श्रोर विश्व-विद्यालय की श्रालीशान इमारत एक बार फिर सामने श्रा रही थी। उसने नुमायश की श्रोर एक दृष्टि डाली, फिर बुलनर के बुत की तरफ से होकर वह श्र-दर चला गया। उसे किसी ने नहीं रोका श्रोर वह ला कालेज के सामने निकल श्राया। उस समय उसका दिल एक गहरी हूक से टीसने लगा था। कभी वह इस कालेज में पढ़ा करता था...... वह कॉपा, उसे याद श्राया, उसने इस कालेज में पढ़ा या भी है..... वह फिर कॉपा। हूक फिर उठी। उसकी श्रांखें भर श्राईं। उसने मुँह फिरा लिया। उसके सामने वह रास्ता था जो उसे दयानन्द कालेज ले जा सकता था। एक दिन पंजाब-विश्वविद्यालय, दयानन्द-विश्वविद्यालय कहलाता था.....।

तव एक भीड़ उसके पास से निकल गईं। वे प्रायः सभी शरणार्थी थे—वे-घर और वे-जर, लेकिन उन्हें देखकर उसका दिल पिघला नहीं, कड़वा हो उठा। उसने चिछाकर उन्हें गालियाँ देनी चाहीं। तभी पास से जाने वाले दो व्यक्ति उसे देखकर ठिठक गए। एक ने रककर उसे ध्यान से देखा, दृष्टि मिली, वह सिहर उठा। सदी गहरी हो रही थी और कपड़े कम थे। वह तेजी से आगे बढ़ा। वह जलदी-से-जलदी कालेज-कैम्प में पहुँच जाना चाहता था। उन दो व्यक्तियों में से एक ने, जिसने उसे पहचाना था, दूसरे से कहा—"में इसको जानता हूँ।"

"कोन है ?"

"हिन्दू।"

साथी अकचकाया--"हिन्दू"

"हाँ, हिन्दू! लाहौर का एक मशहूर वकील..." श्रीर कहते-कहते उसने श्रीवरकोट की जेव में से पिस्तौल निकाल लिया। वह श्रागे बढ़ा, उसने कहा—"जरूर यह मुखबिरी करने श्राया है।"

उसके बाद गोली चली। एक हलचल, एक खटपट-सी मची।

देखा एक व्यक्ति चलता-चलता लड़खड़ाया और गिर पड़ा। पुलिस ने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया, परन्तु जो अनेक व्यक्ति उस पर मुक गए थे उनमें से एक ने उसे पहचाना और काँपकर पुकारा— "मिस्टर पुरी! तुम! तुम यहाँ, ऐसे...!"

मिस्टर पुरी ने श्राँखें खोलीं, उनका मुख श्वेत हो गया था श्रीर उस पर मौत की छाया पड़ रही थी। उन्होंने पुकारने वाले को देखा श्रीर धीरे से कहा—"हसन…हसन….!"

श्राँखें फिर मिच गईं। हसन ने चिछाकर सैनिक से कहा—"जल्दी करों ! टैक्सी लाश्रो। मेयो श्रस्पताल चलना है। श्रभी......"

भीड़ बढ़ती आ रही थी। फौज, पुलिस और होमगार्ड, सबने उसे घेर लिया। हसन जो उसका साथी था, जिसके साथ वह पढ़ा था, जिसके साथ उसने साथी और प्रतिद्वन्दो बनकर अनेक मुकदमे लड़े थे, वह अब उसे अचरज से देख रहा था। उसने एक बार मुककर कहा — ''तुम यहाँ इस तरह क्यों आये, मिस्टर पुरी ?''

मिस्टर पुरी ने एक बार फिर ऋाँखें खोलीं। वे धीमे स्वर में फुसफुसाये—"मैं यहाँ क्यों ऋाया। मैं यहाँ से जा ही कहाँ सकता हूँ? यह मेरा वतन है, इसन! मेरा वतन....!"

# ऋधूरा चित्र

( १ ) महर्षि वाल्मीकि तीर्थ-यात्रा से लौटकर राम-नाम-गुण-गान करते हए अपने आश्रम में प्रविष्ट हुए, तो उन्होंने देखा—एक घनी लता की न्त्रोट में पत्थर की शिला पर मस्तक नत किये हुए बैठी सीता त्राज एकाम मन से कुछ लिख रही है। कुतुहलवश मुनि वाल्मीकि उसी श्रोर को चल दिए और चुपचाप सीता के पीछे खड़े होकर देखने लगे। सीता के हाथ का बनाया हुआ एक अधूरा चित्र उसके सम्मुख है। हाथ में तुलिका लिये और चित्र में आँखें गड़ाए सीता बिलकुल स्तब्ध बैठी है। उस ग्रधूरे चित्र के भावों में वह इस प्रकार ड़ब गई है कि उसे श्रपनी श्राँखों के श्राँसुश्रों की भी खबर नहीं है, जो लगातार करने की भाँति कर रहे हैं।

महर्षि सीता की तन्मयता में बाधा न देकर मनोयोग से चित्र का निरीक्तरा करने लगे। श्रयोध्या के महाराज रामचन्द्र एक विशाल यज्ञ-शाला में बैठे यज्ञ कर रहे हैं। उनके बाएं पार्श्व में सीता की स्वर्ण-प्रतिमा शोभित है और उनके चारों और बैठे हुए विद्वान , योगी, मुनि श्रीर प्रोहितगण सीता के पत्त का सम्पूर्ण कार्य उस प्रतिमा द्वारा सम्पन्न करा रहे हैं। देश-देशान्तर के राजे-महाराजे, योगी-सुनि, देवता-राज्ञस, बानर, बाल-बृद्ध, स्त्री-पुरुष सभी आमन्त्रित होकर आये हैं। श्रोर इन सब ही की श्रांकों में स्वर्ण-प्रतिमा कुतृहल की वस्तु बन रही

है। इसी एक विषय को लेकर मनन, चिन्तन, वार्तालाप, वाद-विवाद कानाफुसी और शोक, उपहास-निन्दा सभी-कुछ चल रहा है। विशेष-कर स्त्रियों में ये कार्य बड़ी प्रबलता से चल रहे हैं। वृद्धा स्त्रियों बह-बेटियों को पुरानी कथा सुनाकर स्वर्ण-प्रतिमा का इतिहास बता रही हैं। रावण के घर रहने के कारण सीता के चरित्र पर एक घोबी ने संदेह किया था, इसलिए रामचन्द्र ने सीता का परित्याग कर दिया: किन्त उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। बिना स्त्री के भाग के यज्ञ सम्पूर्ण नहीं हो सकता, अतः सीता की स्वर्ण-प्रतिमा के साथ वे यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ-वेदी के समीप ही महर्षि वाल्मीकि के साथ सीता के दोनों पुत्र लव श्रौर कुश श्राश्चर्य-चिकत-से कभी सजल नेत्रों से उस प्रतिमा को देखते हैं, कभी चारों त्रोर मुँह घुमाकर त्राकुल दृष्टि से प्रत्येक के मन का भाव जानने की निष्फल चेष्टा करते हैं। जो कानाफ़सी वे सन रहे हैं, उससे वे दोनों बहुत ही व्याकुल श्रीर रुश्रासे-से हो गए हैं। बड़े परिश्रम से वे अपने हृदय के आवेग को रोके हुए इस प्रतीचा में हैं कि कब महर्षि अपने आश्रम में पहुँचें और कब वे उनसे अपने मन की शंका का समाधान करें। वहाँ का वातावरण उनके हृदय में एक रहस्य का श्रभास-सा करा रहा है, श्रीर वह श्राभास उनके कोमल-पवित्र हृदय में एक साथ हजार बिच्छुश्रों के दंशन-सी पीड़ा उत्पन्न कर रहा है। श्रथच धीर-गम्भीर बालक किसी प्रकार वह भारी मानसिक बोक सँभाले बैठे यज्ञ-उत्सव देख रहे हैं । श्रन्तिम दृश्य यज्ञ-मग्रुप से दृर वाल्मीकि के आश्रम का है। दोनों बालक एकान्त पाकर, विह्नल हो, मुनि के चरणों पर गिर पड़ते हैं श्रीर करुण चीत्कार करके मानो पूछते हैं-"बतात्रो, बतात्रो गुरुदेव, वह स्वर्ण-प्रतिमा क्या हमारी माता सीता की ही है ? ये हमारे कान क्या श्रब तक यज्ञ-मण्डप में श्रपनी ही माता की निन्दा सुन रहे थे ? बोलो गुरुदेव, बोलो, आपका महाकाव्य क्या हमारे ही माता-पिता के चरित्र का वर्णन है ? वह अग्नि-परीचा श्रीर

यज्ञशाला का यह वातावरण, हे गुरुदेव, इसमें क्या सत्य है श्रीर क्या श्रसत्य....?"

यहीं पर सीता की त्लिका रक गई है—मानो उसकी कल्पनाशक्ति ने आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया हो, मानो वह सीता के मनः—
ताप का अनुभव करके भयभीत हो गई हो। इस ताप को शायद
वह और प्रोत्साहन देना अब उचित नहीं समम्मती; कारण कहीं सीता
के हृद्य के दो टुकड़े न हो जायं! और कल्पना-शक्ति के साथ ही सीता
के तन-मन और प्राण इस समय स्तब्ध हो गए हैं। वह ताप अपनी
प्रवलता के कारण हृद्य के बाँध को तोड़कर आँखों की राह बह
रहा है। उस प्रवलता की धारा का अनुभव करने तथा उसे रोकनेवाँधने की सारी क्रियाएं मानो निष्फल हो रही हैं। सारी शक्तियाँ
मानो उसी वेग में बही चली जा रही हैं। तपस्वियों में श्रेष्ठ वैरागी
महिष वालमीकि भी उसी वेग में बहने लगे। किन्तु शीब ही किसी
प्रकार अपने को सँभालकर उन्होंने सीता को उबारने की चेष्टा की।
बोले— "पुत्री सीते, इस प्रकार अधीर होकर यह कैसा चित्र बना
रही हो ?"

चौंककर सीता ने तूलिका हाथ से दूर फेंक दी और वाल्मीिक के चरणों पर गिरकर और भी विह्वल हो उठी। आशीष देते हुए मुनि ने सीता को उठाकर खड़ा किया और उसके मुँह की ओर देखा। उसकी हिरणी-सी काली आँलों में से अब जो सन्तक्ष अश्रु-धारा गति की सीमा का उल्लंधन कर इस तरह बह रही थी मानो यह किसी प्रकार रुकना ही न चाहती हो। उसके गौर मुख पर छाई आरक्तता साफ बता रही थी कि यह कम न जाने कब से जारो है। सीता की उस समय की करण मूर्ति और उसके हृदय की वेदनाओं का बह मार्मिक चित्र देखकर आदि-किव वाल्मीिक भी उस समय सीता को सांत्वना देने के लिए वाणी और शब्दों का अभाव-सा अनुभव करने लगे। वे सीता का मस्तक अपने हृदय से लगाकर वार्षक्य से काँपता

हुआ अपना हाथ सीता के सिर पर फेरने लगे, जैसे अपने हृदय के सम्पूर्ण वात्सल्य से वे सीता के सर्वांग को नहलाकर उसके मन की सारी व्यथा, सारा सन्ताप, धो देंगे।

सामने चमकते प्रातःकल के सूर्य ने अपनी एक किरण महर्षि के मुख पर डालकर देखा, उनकी श्वेत पलकों के बीच में जल-कण छल- छला आए हैं। सूर्य स्तब्ध देखता रह गया, किन्तु उस युद्ध-हृद्य की सम्राज्ञी भक्ति-देवी त्रस्त हो उठीं। उन्होंने सरस्वती का आँचल भक्क- भोरकर कहा—"यह मूक रहने का अवसर नहीं है शारदे, शीघ अपनी प्रेरणा से काम लो, अन्यथा महा अनर्थ होना चाहता है। मेरा तो अस्तित्व ही मिटना चाहता है। मैं तेरी मनुहार करती हूँ, देवी!" वाणी ने भक्ति की यह मनुहार तो स्वीकार कर ली, किन्तु यह सोचने लगी— 'अयोध्या-पति के अनन्य भक्त महाकवि के मन में आज अपने इष्ट के प्रति किंचित् विरस्ता उत्पन्न हुई है और मेरी सामर्थ्य कवि के हृदयगत भावों को सुसज्जित शब्दों का बाना पहनाने तक ही सीमित है, उन्हें नष्ट-अष्ठ करना या उनमें परिवर्तन करना मेरी शक्ति से बाहर की बात है।"

वाणी की प्रेरणा से किव स्वतः ही बोल उठे—''सीते, अयोध्यापित ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है...'' अभी वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि तड़पकर सीता ने अपने हाथ से महिष का मुख बन्द कर दिया। (महिष अपना वाक्य पूरा न कर पाए कि ''वे तेरे प्रति कितने कठोर बन गए हैं। पुरुष-हृद्धय नारी के मन को समक्षने में असमर्थ है, फिर भी मैं आज बहुत-कुछ अनुभव कर रहा हूँ। मैं इसे सहन नहीं कर सक्षा पुत्री, मेरा किव होना व्यर्थ होगा यदि मैंने अपने महाकाव्य में तुम्हारी इस पीड़ा का वर्णन न किया।'') सीता का हाथ छुड़ाते हुए किव बोले, ''जाओ सीता, मेरी लेखनी और भोज-पत्र तो ले आओ। मुक्ते अपने काव्य के कुछ अंश बदलने हैं।"

सीता वात्सल्य की भीख-सी मॉंगती हुई वाल्मीकि के हृदय से

श्रीर भी श्रिषक चिपटकर चीख उठी—"श्राप कुछ भी नहीं समम सके, पिता। श्रयोध्यापित की सुकीति सूर्य के समान प्रस्तर है, उनका चिरित्र गंगाजल के समान निर्मल श्रीर पित्रत्र है। श्रयोध्यापित का हृदय जिस प्रकार द्या के प्रति उदार श्रीर कोमल है, कर्तव्य के प्रति उतना ही विशाल श्रीर कठोर है। गुरु, उनकी कर्मनिष्ठा श्रपार है, श्रीर समुद्र के समान गहन। श्रयोध्यापित के गुण-गान करने ही में वाणी की मिहमा है, उसी में कितता श्रीर कित दोनों धन्य हैं। मुभे चमा करो, पिता, मेरे श्रांसुश्रों के कारण श्राज श्रापके मुख से स्नेह के कुछ श्रपशब्द निकल गए।" फिर महर्षि को भक्षभोरते हुए सीता ने ऐसे भावों की सिरिता-सी बहा दी, मानो वह श्रानन्द से उतावली हो रही हो। भक्ति-देवी उस श्रुभ वेला पर सीता के प्रति कृतज्ञ हो उठी।

## ( ? )

श्रवोध बालिका के समान जो माता के शरीर से चिपटकर दुलार से मातृत्व पर विजय पा ले, उसी प्रकार माया-मोह से रहित उस तपस्वी-हृदय पर सीता ने भी विजय पा ली। तपस्वी का कोध तो शान्त हो गया, परन्तु उसके स्थान पर वात्सल्यमयी एक पीड़ा का प्रादुर्भाव हो गया। सीता ने महिष के हृदय पर से उस पीड़ा को दूर करने के विचार से श्रांखों में प्रसन्नता भरकर हँसते हुए कहा—"एक सुख-संवाद मिला है पिता! में तो बहुत उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीचा कर रही थी।"

सीता की चेष्टा न्यर्थ नहीं गई। महिष की सजल श्राँखें भक्ति श्रौर श्रानन्द की श्राभा से उदीप्त हो उठीं। वे बोले—"कैसा सुख-संवाद है ? क्या श्रयोध्यापित का सुख-समाचार मिला है ?"

"हाँ पिता, अयोध्यापति अश्वमेध-यज्ञ कर रहे हैं। आपके लिए निमन्त्रण आया है।"

हर्ष से महिषे श्रपने महाकाव्य के राम-यश-वर्णन वाले प्रकरण का एक श्लोक गाने लगे श्रीर सीता भी उन्हीं के स्वर-में-स्वर मिलाकर दुगुने उत्साह से गाती हुई अपनी त्लिका और चित्र उठाकर एक और भाग गई। महिष श्रोज-भरे स्वर से गाते हुए अपना कुटी में रामायण खोलकर बैंट गए। लव और कुश महिष् को आया जानकर भागे हुए आये और चरण-स्पर्श कर प्रणाम किया। महिष् ने आशीष देकर उन्हें समीप बिटा लिया और रामायण कंटाप्र कराने लगे। किन्तु आज महिष् अपने काव्य-रस में पूर्णतः तन्मय नहीं हो सके। वे अनुभव करने लगे—सीता ने उनके स्वर में जो स्वर मिलाकर गाया था, ऐसा जान पहला था मानो उसका सम्पूर्ण हृदय उस स्वर के साथ बाहर निकला आ रहा है। और वह अध्रा चित्र!

वालमीकि चिन्ता में इब गए। दोनों बालकों को उन्होंने बाहर जाकर खेलने को आज्ञा दे दी। प्रबल इच्छा होते हुए भी बालक इस समय गुरु के मनोभाव को जानकर अश्वमेध-थज्ञ में जाने की बात न पूछु सके।

## ( ३ )

दोपहर के भोजन के निमित्त सीता जल से धोये हुए स्वच्छ कन्दमूल-फल कदली-पत्र में लिये मुनि की कुटी में उपस्थित हुई। देखा,
मुनि लेखनी हाथ में लिये लिखने में व्यस्त हैं। सीता ने श्रादर श्रौर
प्रतिष्ठा के साथ मूल-फल मुनि के सम्मुख रखकर श्रद्धायुक्त मृदुस्वर में कहा—"भोजन पा लें, पिता!" संकेत से सीता को समीप
बैठने को कहकर श्रस्फुट वाणी में मुनि बोले—"श्राज मेरा निराहार
वत है, सीता।" श्रौर मुनि उसी प्रकार व्ययता से लेखनी चलाने लगे।

मौन बैठी सीता पाँव के श्राँगुठे के नख से धरती किरोदती हुई सोचने लगी—'पिता ने श्राज बत क्यों किया ? श्राज मेरे कारण कि के पुनीत श्रौर कोमल हृदय को जरूर कोई ठेस लगी है।' वह मन-ही-मन लिजत होने लगी। गुरुदेव ने उसका वित्र भी तो देख लिया है। इसी तरह सोचते-सोचते बहुत-सा समय व्यतीत हो गया।

थोड़ी देर बाद लेखनी एक श्रोर रख दीर्घ निश्वास लेकर महर्षि

स्वतः कह उठे—''सम्पूर्ण !'' सीता सहसा चौंक उठी । हाथ जोड़कर उसने प्रश्न किया—''क्या सम्पूर्ण, पिता ? क्या त्रापने त्र्योध्यापित के पितात्र चित्र की कथा सम्पूर्ण कर ली ? पिता, मुक्ते उसे सुनने की प्रवल इच्छा है।''

त्रासन से उठते हुए महर्षि बोले—"हाँ, पुत्री मेरा काच्य आज सम्पूर्ण हो गया है। किन्तु पुत्री, तुम्हें सुनाने का अभी समय नहीं है। शीघ्र ही लव और कुश को बुलाकर मेरी यात्रा की तैयारी कर दो। अयोध्यापित हारा सम्पन्न होने वाले अश्वमेध-यज्ञ को देखने की मेरी प्रवल इच्छा है।"

सीता पाषाण की प्रतिमा की भाँति स्तब्ध खड़ी रह गई, जैसे उसमें कोई गति ही शेष न रह गई हो और श्रवाक रह गए सुनि वाल्मीकि । उनके अश्वमेध-यज्ञ देखने जाने की बात से सीता के हृदय में किस प्रकार का श्राघात पहुँचा, यह जानने के लिए मुनि ने एक जिज्ञासापूर्ण दृष्टि सीता के अन्तर में डाली । उन्हें लगा. अयोध्यापति की यह परम-साध्वी-स्त्री सीता श्राज उनको उस पुनीत योजना में सम्मिलित होने की श्रधिकारिणी नहीं है। श्राज यह पति-परायणा पति के दर्शनों से भी वंचित है। आज अयोध्या की स्वामिनी अयोध्या की प्रजा द्वारा ठकराई जाकर निर्वासिता है। पर अधिक देर तक वाल्मीकि सीता के अन्तर में छिपे उस गहन-गम्भीर भाव-पारावार का भली-भाँति निरीचण नहीं कर सके। सीता ने तरन्त ही अपने-आपको सँभाख लिया और मुनि का ग्रादेश पालन करने के लिए विद्युत्-गति से भाग चली । ग्रपने स्वर को पूरी गति पर पहुँचाकर वह चिछाने लगी-"श्रो लव, श्रो करा, तुम दोनों कहाँ हो ? शोध इधर श्राश्रो । देखो, गुरुदेव श्रश्वमेध-यज्ञ देखने जा रहे हैं। शीघ्र श्राश्रो, बालको, देर हो रही है। पिता तुम्हारी प्रतीचा कर रहे हैं।"

दूर से महर्षि ने देखा, वालकों को समीप त्राता देखकर भी सीता जोर-जोर से बोलती ही जा रही है। महर्षि जिज्ञासा त्रौर विश्लेषण की बात भूल गए। कवियों में महाकिव श्रौर तपस्वियों में तपोश्रेष्ठ वाल्मीकि ने उस नारी-हृदय की वेदना के प्रति नतमस्तक होकर मन-ही-मन कहा—'सीता, तुम धन्य हो!'

कुछ ही चल बाद बालकों को यात्रा के लिए तैयार कर और श्रपने को प्रकृतिस्थ कर सीता मुनि के सम्मुख उपस्थित हुई श्रीर हाथ जोड़कर बोली—"पिता, श्रापका बत कब समाप्त होगा? क्या श्राप निराहार ही यात्रा करेंगे?" गम्भीरता से मुनि ने कहा—"पुत्री सीते, मैं श्रपने काव्य की परीचा करना चाहता हूँ। श्रब तो में इसकी सफलता का निर्णय करके ही जल श्रहण करूँगा, ऐसा मेरा श्रण है। श्रीर यदि मैं इसमें श्रसफल हुशा, तो इसे श्रीनिदेव के समर्पित कर हूँगा।"

सीता ने देखा, श्रन्तिम वाक्य कहते-कहते सुि कुछ उत्तेजित श्रीर कुछ क्रोवित-से हो उठे हैं। तेज से उनका मुख रक्त-वर्ण हो गया है, श्राँखें उद्दीस हो उठी हैं। उनमें से एक प्रकार की दृदता का प्रकाश निकल रहा था। सीता के मन पर श्रातंक-सा छा गया। 'पिता, किस प्रकार की परीचा लेना चाहते हैं,' यह पूछने का उसे साहस ही नहीं हुआ। मुनि श्राशीर्वाद देकर चलने को प्रस्तुत हो गए। सीता ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम करते हुए धीरे से कहा—"पिता, श्रयोध्यापित के चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन कीजियेगा श्रीर उनकी थाती, ये दोनों बालक, उन्हें सौंप दीजिएगा!" इतना कहते-कहते सीता का गला भर श्राया।

द्वार पर यात्रा के लिए तैयार खड़े दोनों पुत्रों को छाती से लगाकर सीता फफक-फफककर रो उठी। हृदय का सन्ताप मातृ-वात्सल्य के रूप में श्राँखों से फूटकर बहने लगा। स्नेह से सीता की षीठ पर हाथ फेरते हुए सुनि ने खादेश दिया—"पुत्री, खब तुम जाखो। सन्ध्या समीप श्रा रही है। पूजा की वेला भी हो खाई।" बार-बार बालकों का सुख़ चूमकर सीता श्राँखें पोंछती हुई श्राक्षम की श्रोर लौट चली श्रीर श्राई- करट तथा नयनों से सहिष्ट होनों वालकों के साथ रामायरण के श्लोक गाते हुए जल्दी-जल्दी कदम बहाने लगे।

### (8)

यज्ञ-मूमि श्रयोध्या से भी सो गुनी सुन्दर एक विशाल नगरी के रूप में सुसज्जित थी। याज उस नगरी का प्रातः श्रीर भी महत्त्वपूर्ण श्रीर चमत्कृत हो उठा था। सारे नगर का जन समाज श्राज यज्ञ ही की नहीं, अपनी दैनिक दिनचर्या तक की बात अलकर जहाँ-वहाँ चिछ-लिखित-सा खड़ा अपने कानों हारा अलांकिक संगीत-सधा का पान कर रहा था। यहाँ तक कि अयोध्यापति भी एकाय सन से यज नहीं कर सके । चारों खोर से उमड़ती हुई जो मधुर संगीन-वहरी बड़ी बली त्रा रही थी, सारे समाज की भाँति उनका चित्त भी उसी में उपने-उतराने लगा। प्रशेहितगण मन्त्र उचारण करना भूल गण्। रामचन्द्र त्राहति का पात्र हाथ ही में जिये उठ खड़े हुए। कदली-पत्र से ससज्जित वातायन में से ऑककर उन्होंने देखा-साधान कामकृप के अवतार-से दो बालक बीखा पर अपना मधुर स्वर मं हुत करते उसी श्रोर बढ़े चले श्रा रहे हैं श्रीर उनके पीछे-पीछे श्रपार जन-समुदाय उस संगीत-लहरी में डूबता-उतराता चला श्रा रहा है। राजा रामचन्द्र की दृष्टि उन बालकों की छुबि का ग्राभास पाकर सुग्ध हो गई। उस छुबि में न जाते कैंसा श्राकर्षण थाकि उनका हृद्य एकवारगी ही उन वालको की श्रोर स्थिचने-मा लगा। यह यज्ञ-जैसे महस्वपूर्ण श्रजुण्डान को भूजकर उन्हें देखने का खड़े हो गए।

भाई की यह दशा देखकर लच्मण ने समीप आकर उनकी तन्मयता भंग की—"महाराज, कल संध्या-समय यज्ञशाला में महर्षि वालमीकि का सुभागमन हुआ है। ये दोनों बालक उनके शिष्य है। महर्षि ने एक महाकाच्य की रचना की है। उनकी आजा से बालक उसी काव्य को चारों और वृम-वृनकर यज्ञ में आवे अतिथियों को सुना रहे हैं। महर्षि वालमीकि कुछ अस्वस्थ हैं, इस कारण वे आज यज्ञ-मण्डप में उपस्थित नहीं हो सके, अतिथि-गृह में विश्राम कर रहे हैं।" महाराजा रामचन्द्र ने विशिष्ठ मुनि तथा यज्ञ-वेदी पर बैठे हुए अन्य सारे मुनियों को सम्बोधित करके कहा—''आजा हो तो आज यज्ञ-कार्य स्थिगित कर महिष् की काव्य-कला का और इन प्यारे बालकों के कोमल कर से स्फुटित हुई संगीत-मन्दािकनी के रसामृत का पान किया जाय।" प्रसञ्च-वदन से वहाँ एकत्रित सारे राजे-महाराजे और मुनियों ने राजा के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

लक्मण से बालकों को उनके पास भेजने का संकेत कर ग्रस्वस्थ-सें रामचन्द्र शयन-कच्च में चले गए।

बालकों के मुख से वालमोकि-कान्य के बीस अध्याय सुनकर अयोध्यापित ने बालकों से अन्तिम अंश सुनने की आकांचा प्रकट की। बालकों ने रामचन्द्र को स्नेह में ओत-प्रोत कर देने वाली मृदुल वाणी में उत्तर दिया—"गुरुदेव ने अभी कान्य के अन्तिम अंश हमें करठाय नहीं कराए हैं।" रामचन्द्र जो सत्रह सहस्व स्वर्ण-मुद्राएं उन्हें देना चाहते थे, बालकों ने नम्रतापूर्वक यह कहकर उन्हें लेने से इन्कार कर दिया—"हम वन के फल-मूल पर निर्वाह करने वाली वनवासिनी सीता के पुत्र हैं। ये स्वर्ण-मुद्राएं हमारे किस काम की ?" और पृथ्वी पर माथा टेककर, रामचन्द्र को प्रणाम कर, दोनों बालक वालमीिक के समीप चले गए।

बालकों के अनितम शब्द रामचन्द्र के कानों में गूँजने लगे। वे व्या होकर बोले—"हन्मान, मैं एकान्त चाहता'हूँ।" हन्मान ने शयन-कच के पट बन्द कर दिए और द्वार पर प्रतिहारी के आसन पर आकर बैठ गए।

कुछ समय उपरान्त राजा रामचन्द्र ने एक पत्र लेकर लच्मण को महर्षि वाल्मीकि के समीप भेजा। पत्र पढ़कर मुनि पुलकित हो उठे और बोले—"लच्मण, श्रयोध्यापित ने लिखा है, मैंने श्रपने काव्य में सीता के जिस सतीत्व के पराक्रम का वर्णन किया है, कल यज्ञ-मण्डप

में वे सोता द्वारा उसी का प्रमाण चाहते हैं। लच्मण, तुम तुरन्त एक द्रतगामो स्थ को व्यवस्था करो, जिससे में शोघ-से-शोघ सीता को यहाँ ला सकूँ। श्रीर श्रयोध्या के महाराज से कह देना कि वे सारी श्रयोध्या की प्रजा, श्रपने सारे मानव-समाज, वानर-समाज, राचस-समाज, श्रीर सारे देव-समाज को भी एकत्रित करें। सबके सामने सीता प्रमाण देंगी।"

यह कहकर मुनि ने आश्रम के लिए प्रस्थान किया और लच्मण अणाम करके भाई के समीप मुनि की आज्ञा सुनाने चले गए।

श्राश्रम में पहुँचकर मुनि ने देखा—मिलन वेश में, श्राँखें बन्द किए समाधिस्थ-सी बैठी सीता साधना में रत है। दिव्य दृष्टि से मुनि ने जाना—सीता ने निराहार रहकर तप द्वारा श्रपने प्राण छोड़ने का निश्रय किया है। उत्तेजना श्रीर श्राज्ञा-युक्त शब्दों से मुनि ने सीता की साधना भंग की—''उठो सीते! रामचन्द्र भरे समाज के बीच में तुम्हारे सतीत्व का प्रमाण चाहते हैं। तुम्हें श्रपने सतीत्व का प्रमाण देना ही होगा। देवि, चलो, श्रयोध्यापित का रथ तुम्हारी प्रतीज्ञा कर रहा है।"

चौंककर मुनि को प्रणाम करते हुए सीता ने कहा—"िकन्तु पिता, श्रान्न-परीचा के उपरान्त सीता को श्राम फिर किसी प्रकार का प्रमाण देने को श्रावश्यकता श्राम्भव नहीं होती। श्रापकी द्या से मैं माता के कर्तव्य से उन्हण हो गई। श्राप वालकों को उनके पिता को श्रापकर सेरी श्रोर से चमा मांग लें। उनकी इस श्रान्तिम श्राचा का में श्रव पालन नहीं कर सकूँ गी।"

याप्रहर्प्वक वालमोकि बोले—"नहीं सीते, तुम्हें चलना ही होगा। यह नुम्हारी परीचा नहीं वालमीकि के तप की परीचा है, वालमीकि-रामायण की परीचा है। स्वाभिमान की वेदना को मैं जानता हूँ, किन्तु मेरे लिए नुम्हें उस पीड़ा को, जैसे भी हो, सहना ही होगा। श्रयोध्या की प्रजा द्वारा दुकराई हुई अयोध्या की महारानी भले ही फिर अयोध्या के राजा के रनिवास में जाना सहन न करे, पर वाल्मीकि के आश्रम ही के नहीं, हृदय के द्वार भी सदैव उसके लिए खुले हैं। पुत्री, तुम्हारे इस कष्ट-सहन से वाल्मीकि और वाल्मीकि-महाकाव्य धन्य हो जायगा।"

सीता श्रव श्रीर कुछ न कह सकी। कृतज्ञता के भार से दवी-सी वह रथ पर बैठ गई श्रीर मन-ही-मन मुनि को धन्यवाद देने लगी, जिनके द्वारा फिर उसे श्रार्यपुत्र के दर्शनों का सीभाग्य प्राप्त होने जा रहा था।

( 4 )

प्रातः वेला में जब यज्ञ-मण्डप में बहुत बड़ी सभा एकत्रित हो गई, देवलोक से सारे देवता श्रीर गन्धर्व श्रादि भी श्रा गए, राजा रामचन्द्र श्राकर यज्ञ-वेदी पर बैठे। इस समय सभा में एक चिणक-सा कुत् हल होकर फिर गहरी स्तव्धता छा गई। सारे जन-समुदाय की श्राखें द्वार की श्रोर चली गईं। सबने देखा—तपस्वियों के शिरोमणि महाकवि वालमोकि एक हाथ में रुदाच को माला श्रीर दूसरे में गंगा-जली लिये चले श्रा रहे हैं। उनके पीछे पवित्रता की साचात् प्रतिमासी सीता बल्कल धारे मस्तक नीचा किये, धोरे-धीरे चली श्रा रही है। उसके मुख की कान्ति को सतीत्व का सत्य द्विगुणित कर रहा है। उसे देखकर सारे उपस्थित व्यक्तियों के हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण हो उठे। सबने सीता को मन-ही-मन प्रणाम किया। श्रयोध्यापित राजा रामचन्द्र मुख नीचा करके भूमि निहारने लगे। उन्हें मुनि के स्वागत में खड़े होकर प्रणाम करने का भी भान नहीं रहा।

उनके समीप श्राकर घनघोर गर्जना-सी करते हुए हाथ ऊपर उठा-कर महिष् वालमीकि ने कहा—''महापराकमी, महावलशाली, गौरव-शाली, त्रिलोक के शिरोमणि रामचन्द्र, तुमने श्रपयश के भय से परम सती सीता का गर्भावस्था में परित्याग किया था श्रौर उसकी श्रग्नि-परीचा ले चुकने के बाद भी श्राज तुम इस विशाल समाज के बीच में उसके सतीत्व का प्रमाण चाहते हो ? में गङ्गाजली हाथ में लेकर सीता के सतीत्व का प्रमाण देता हूँ। मेंने घोर तपस्या की है, किन्तु मेरे अनन्त काल की सारी तपस्या तराज़ के एक पल हे में रख दी जाय और एक में सीता का सतीत्व, तो सीता ही का पल हा भारी रहेगा। यदि इस वचन में किंचित् भी असत्य या अतिशयोक्ति हो, तो मेरी आज तक की तपस्या का सारा फल नष्ट हो जाय, मेरी साधना अष्ट हो जाय, जिस पिवत्र जल को लेकर में यह सौगन्ध खा रहा हूँ, उस जल की धारा को मस्तक पर धारण करने वाले शंकर मुक्ते अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दें।"

सारी सभा में साधुवाद का नाद गूँज उठा—ग्रौर विह्नल-से रामचन्द्र सुनि के चरणों पर गिरकर बोले—"देव, सुभे जमा करो!"

"कल्याण हो !" कह मुनि ने सीता की श्रोर देखकर कहा "पुत्री, तुम्हें प्रमाण-स्वरूप जी-कुछ कहना हो, कहो। वाल्मीकि की इस श्राज्ञा से लच्मण का मन विलख उठा। उन्होंने चाहा कि दौड़कर सीता के चरण पकड़ लें श्रोर कहें—माता श्रव चमा करो। माता कौशल्या ने चाहा कि भीड़ को चीरती हुई जाकर कुल को उज्ज्वल करने वाली पुत्र-वधू को हृदय से लगा लें। श्रयोध्या की प्रजा चीखने को हुई कि उसे श्रपनी महारानी से सतीत्व का प्रमाण नहीं चाहिए; उसका श्रप-राध चमा हो। पर सीता ने किसी को पलक मारने तक का श्रवकाश नहीं दिया श्रोर मन-हो-मन रामचन्द्र को प्रणाम करके श्रोर पृथ्वी को सम्वोधित करके बोली—"माता, श्रपने पातिव्रत में यदि मैं तेरे ही समान श्रचल रही हूँ तो तू मेरी लज्जा श्रोर मर्यादा को श्रचल रखने के लिए मुक्ते श्रपने भीतर स्थान दे।"

भयंकर गर्जना के साथ पृथ्वी फटी श्रीर उसमें से एक दिव्य-सिंहा-सन प्रकट हुशा। देवी पृथ्वी ने स्वयं सीता की उठाकर उस दिव्य-सिंहासन पर विठा लिया श्रीर वह सिंहासन पृथ्वी में चला गया। सारे देव,नर, किन्नर, वानर श्रीर महान् शक्तिशाली रामचन्द्र भयभीत-से देखते रह गण सीता के प्रचण्ड सतीत्व-सन्ताप की उस महिमा की!

# लेखक-परिचय

## १ :: चन्द्रधर शर्मा गुलेरी

श्राधुनिक हिन्दी-गद्य के निर्माताश्रों में प्रमुख होते हुए भी गुलेरी जी प्रवानतया कहानीकार नहीं थे। संस्कृत भाषा श्रीर साहित्य के श्रच्छे ज्ञाता होने के कारण उनके विषय श्रिधकांश में इतिहास, भाषा श्रीर श्रालोचना होते थे! उन्होंने कुळु स्फुट कविताएं तथा वस्तु-प्रधान एवं भाव-प्रधान निबन्ध भी लिखे थे। उन्होंने बहुत हो कम कहानियाँ लिखीं, तथापि उनकी जितनी भी कहानियाँ उपलब्ध होती हैं, उन सबमें नई कल्पना, श्रानोखी सूफ तथा नूतन विचार-धारा की फाँकी हमें देखने को मिलती है। उनके जोड़ की कहानियाँ साहित्य में बहुत ही कम हैं!

'उसने कहा था' शीर्ष के उनकी यह कहानी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। समाज के अन्तर्जगत् का चित्रण करने के साथ ही उन्होंने मानसिक अन्तर्द्ध न्द्र को भी बड़ी चतुराई से व्यक्त किया है। उनके चित्र-चित्रण में बड़ी मार्मिकता देखने को मिलती है। भाषा में खोज खोर प्रवाह है, तथा उनकी शैली में विचित्र चलतापन भी है। मुहा-वरों खोर लोकोिक्तयों का ऐसा सामयिक एवं उपयुक्त प्रयोग यदा-कदा ही देखने को मिलता है।

#### २ :: जयशंकर 'प्रसाद'

साहित्य के विभिन्न द्वेत्रों में समान रूप से पूर्ण सफलता प्राप्त कर ऋपनी ऋमर ऋतियों द्वारा उन्हें पल्लवित करने वाले इने-गिने साहित्यकारों में प्रसादनी का प्रमुख स्थान हैं। ऋपूर्व प्रतिमा, श्रगाध पारिडत्य एवं श्रद्वितीय कल्पना को लेकर वे हिन्दी के साहित्य-च्रेत्र में श्रवतिरत हुए थे । जिस सफलता एवं पटुता के साथ उन्होंने काव्य-रचना की, उसी तन्मयता एवं साधना के साथ वे कहानी, उपन्यास श्रीर नाटकों के च्रेत्र में भी श्राए । उनके गहरे ज्ञान, गम्भीर विचारों तथा एकान्त साहित्य-साधना की छाप उनकी सभी रचनाश्रों पर दीख पड़ती है ।

प्रसादजी ने कई कहानियाँ लिखीं । कला, भाव श्रोर भाषा सभी हिष्टियों से प्रसादजी की कहानियाँ सफल हुई । परन्तु प्रसादजी मुख्यतः किव थे, श्रतएव उनकी कहानियों में कल्पना तथा भावना का प्राचुर्य श्रिक एवं यथार्थ श्रुनुभृति कुछ कम दिखाई देती है । उनके उपन्यासों की तरह उनकी वहुत-सी कहानियों के विषय सामाजिक ही हैं तथापि उनकी कई कहानियाँ ऐतिहासिक घटनाश्रों की पृष्टभूमि को लेकर लिखी गई, जिनमें उस काल के वातावरण एव भावनाश्रों को सजग करने में प्रसादजी को पूरी सफलता मिली है । मुगलकालीन इतिहास की एक सामान्य-सी घटना को लेकर प्रसादजी ने 'ममता' शीर्षक श्रपनी इस कहानी में भारतीय नारी की भावनाश्रों तथा भारतीय संस्कृति की श्रज्जुएण परम्परा का जो मार्मिक चित्रण प्रस्तुन किया वह हिन्दी-साहित्य की विशेष वस्तु है ।

### ३ ः प्रमचन्द

हिन्दी भाषा के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार प्रेमचन्दजी का स्थान कहानी-लेखकों में भी सर्व-प्रथम ही है। उच्चकोटि के छानेकों उपन्यासों के साथ ही उन्होंने सैकड़ों कहानियाँ भी लिखीं। प्रेमचन्दजी के उपन्यासों छोर कहानियों की प्रमुख विशेषता यह है कि जिस वातावरणा में वे लिखते थे उसमें छाक्णउ-निमग्न होकर ही लिखने थे। प्रेमचन्दजी ने जिस समाज का चित्र छंकित करने का वीड़ा उठाया था वह प्रधानतया दीन, याम-निवासी या निम्नतर मध्यम वर्ग ही था। श्रीर श्रपने इस उद्देश्य की पूर्ति में उन्हें पूरी-पूरी सफलता मिली है।

उनकी कहानियों तथा उपन्यासों को पढ़ते हुए पाठक भी पात्रों से तादात्म्य स्थापित कर स्वयं भी उसी वातावरण में रमता-सा अनुभव करने लगता है। पुनः अपनी कहानियों में उन्होंने जिन घटनाओं को चित्रित किया है वह सर्व-साधारण के जन-जीवन में नित्य घटने वाली और बहुत ही स्वाभाविक बार्ते हैं जो साधारण पाठक के हृदय को भी छू लेती हैं। प्रेमचन्दजी की सफलता एव लोकप्रियता का रहस्य इन्हीं विशेषताओं में निहित हैं। अपनी रचनाओं में प्रेमचन्दजी ने भाषा का अत्यन्त चलता रूप ही अपनाया है जिससे वह हृदय-प्राही और स्वाभाविक भी बन गई है।

'पूस की रात' शीर्षक कहानी में प्रेमचन्द्रजी ने एक कृषक परिवार के जीवन का ।चेत्र श्रंकित करके साधारण किसान की कठि-नाइयों, वेदना एवं उसके हृदय में होने वाले श्रन्तद्व न्द्र का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह बहुत ही मार्मिक हैं। 'जबरा' कुत्ते का वर्णान इतना सजीव एवं स्वामाविक है कि उसके लिए भी प्रेमचन्दजी की सूच्म पर्यवेत्त्रण दृष्टि की प्रशंसा किये बिना नहीं रहा जाता।

### ४ :: विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक

साधारण जन-जीवन की घटनात्रों को लेकर सीधी-सादी भाषा में सामाजिक या कौटुम्बिक समस्यात्रों पर भावपूर्ण रोचक कहानी लिखने की ग्रेमचन्दजी की परम्परा का सफलतापूर्वक त्र्यागे बढ़ाने वालों में कोशिकजी प्रमुख थे। उनकी कहानियों में भी ये ही सारी विशेषताएं ज्ञपने विशिष्ट स्वरूप में दीख पडती हैं।

कोशिकजी ने भी कोई सो के लगभग कहानियाँ लिखीं, जिनमें विशेष ख्याति-प्राप्त 'ताई' कहानी यहाँ दी जा रही हैं। उसमें उन्होंने रामेश्वरी श्रोर मनाहर के जैसे स्वामाविक तथा भावपूर्ण चित्र प्रस्नुत किये हैं उन्हें पढ़कर यह श्रानुमव किये विना नहीं रहा जाता कि

### उन-जैसे ऋनेक व्यक्ति ऋाज भी हमारे परिवारों में विद्यमान हैं।

#### ४ :: राय कृष्णदास

सफल गद्य-काव्यकार तथा कलाश्रों को परख सकने वाला पर्य-वेद्मक जब स्वयं कहानी-लेखक बन जाता है तब इन दोनों प्रवृत्तियों का प्रभाव उसकी कहानी की कला, एवं शैली श्रादि पर पड़े बिना नहीं रह सकता। यही कारणा है कि राय साहव की कहानियों में भी यत्र-तत्र गद्य-काव्य का-सा श्रानन्द श्रनुभव होता है, श्रोर उनके कथानकों में कला श्रीर शोध के पारखी एवं प्रेमी की भावनाश्रों की छाया दृष्टि-गत होतो है। राय साहब एक सुकवि भी हैं जिससे उनकी रचनाश्रों में भावुकता श्रीर श्रनुभूति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।

श्रादि मानव के जीवन में परिवारों के प्रारम्भ होने तथा वहाँ पुरुष द्वारा स्त्री के विशेष संरक्षणा की परम्परा के श्राकस्मिक उद्गम की घटना को राय साहव ने 'श्रन्तःपुर का श्रारम्भ' कहानी में चित्रित किया है।

भाषा परिमार्जित और मार्मिक होते हुए भी कठिन नहीं है। शैली में प्रवाह और श्राकर्षणा भी है जो कहानी के कथानक की नूतनता में चमत्कार भर देता है।

#### ६ :: भगवतीप्रसाद वाजपेयी

वाजपेयीजी प्रधानतया कहानीकार हैं। उन्होंने जीवन को बहुत ही गहराई में जाकर निकट से अनुभव किया है। यों उनकी कहा-नियों में बहुत-कुळ श्राप-बीती होने के साथ ही सीधे समाज से लिये गए कई ऐसे चित्र भी मिलते हैं, जो उसके श्रग्ण-श्रग्ण में समाई विडम्बना को भी सुस्पष्ट कर देते हैं।

'मिठाई वाला' उनकी वैसी ही कहानियों में से हैं। ऋपना सारा हरा-भरा कुटुम्व नप्ट होने पर वही युवा घर-घर के बालकों में ऋपने प्यारे बच्चों को पाकर परम सन्तोष एवं स्त्रवर्णनीय सुख का श्रानुभव करता है । प्रेरणा की दृष्टि से भी कहानी सुन्दर है । इसे पढ़कर महा-कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की सुप्रसिद्ध कहानी 'काबुली वाला' का स्मरण हुए बिना नहीं रहता ।

## ७ :: जैनेन्द्रकुमार

यद्यपि इधर कुछ वर्षों से जैनेन्द्रजी ऋपनी विवेचनाओं तथा गम्भीर विचार-विश्लेषण के लिए सुविख्यात हो गए हैं. परन्तु उनके साहित्यिक जीवन का प्रारम्भ एक ऋद्मुत शैंली वाले कहानी-लेखक एवं गहरी मनोभावनाओं को व्यक्त करने वाले सुकुशल उपन्यासकार के रूप में हुऋा था। मनोभावों को चित्रित करके ऋन्तर्जगत् में चल रहे मानसिक द्वन्द्व की विवेचना करने में जैनेन्द्रजी ने विशेष चतुराई दिखाई है और उनके उपन्यास तथा गल्प-संग्रह हिन्दी-साहित्य की ऋमूल्य निधि हैं।

'एक गौ' कहानी में उन्होंने हरियाना के एक किसान-परिवार में पली हुई गाय को लेकर मानव ही नहीं पशु के स्त्रान्तरिक भावों का सुन्दर चित्रण किया है जो मार्मिक होते हुए भी बहुत ही स्वाभा-विक एवं सत्य है।

#### ८ :: भगवतीचरण वर्मा

जिन प्रतिभाशाली साहित्यकारों ने साहित्य के विभिन्न ऋंगों की समान रूप से ऋभिवृद्धि की है, उनमें वर्मा जी का स्थान बहुत ही ऊँचा है। वे भावपूर्ण हृदयवादी किन होने के साथ ही सफल उपन्यासकार एवं कुशल कहानी-लेखक भी हैं। जीवन के विभिन्न पत्तों का सम्यक प्रकारेण दिग्दर्शन कराना तथा मानवीय भावों को समऋकर उन्हें चित्रित करना ही वर्माजी की कला का प्रमुख उद्देश्य है। वर्माजी की भाषा सरल ऋौर सरस होती है एवं शैली हृदय-स्पर्शी

एवं भाव ऋत्यन्त गम्भीर होते हैं । उनका कटु व्यंग कई स्थानों में उपहास की सीमा तक पहुँचकर भी किसी भी प्रकार ऋस्वाभाविक या ऋसत्य नहीं हो जाता ।

'मुग़लों ने सल्तनत बख्श दी' शीर्षक कहानी में इस वात का बहुत ही मार्मिक व्यंगपूर्ण सांकेतिक वर्णन किया गया है कि वास्तिवकता को समक्तते हुए एवं ऋपनी विवशता का पूर्ण ऋनुभव करते रहने पर भी किस प्रकार नाम-मात्र के मुग़ल सम्राट् ऋपनी सार्वभीम सत्ता का ढकोसला वनाए रखते रहे ऋोग यही ऊपरी दिखावा चलाते गए कि ये विदेशियों का फैलता ह् ऋा ऋिकार भी उनके ही ऋादेशानुसार चलता जा रहा था ।

### ६ :: श्रीराम शर्मा

'विशाल-भारत' के सफल सम्पादक एवं उत्तर प्रदेश के सुप्रसिद्ध राजनैतिक कार्यकर्ता श्री श्रीराम शर्मा प्रधानतया ऋपने' शिकार-साहित्य' के लिए सुज्ञात हैं। उनकी लेखनी में ऋोज, शैली में नूतनता तथा भाषा पर पूर्ण ऋधिकार है।

स्वयं सिद्धहस्त शिकारी होने के साथ ही शर्माजी ने ऋन्य विदेशी भाषाऋों में प्राप्य शिकार-सम्बन्धी साहित्य भी बहुत पढ़ा हैं। यहीं कारण है वे जंगल की घटनाऋों ऋोर शिकार से सम्बद्ध ऋन्य विशेप-ताऋों का सरलता के साथ वर्णन कर सकते हैं।

फ्रांस के ऋघीन ऋफीका के प्रदेश में भाले के द्वारा सिंहों के शिकार का जो सजीव वर्णन शर्माजी ने ऋंग्रेजी यन्थ के ऋाधार पर 'नायक का चुनाव' शीर्षक कहानी में किया है वह ज्ञानप्रद हाने के साथ-साथ स्फूर्ति ऋौर प्रेरणा देने वाला भी है।

१० : : सुभद्राकुमारी चौहान 'भाँसी की रानी' कविता की अमर कत्रयित्री के उत्कट देश-प्रेम श्रोर संलग्नतापूर्ण समाज-सेवा से कौन परिचित नहीं। उनके जीवन का श्रिधिक समय ऐसे ही कार्यों में बीता था। परन्तु राजनैतिक संघर्षों तथा सार्वजिनक जीवन में व्यस्त रहते हुए भी वे पारिवारिक समस्याश्चों के समाधान के प्रति पूर्णतया जागरूक तथा तदर्थ सदैव तत्पर रहती थीं।

कवियत्री होने के साथ-ही-साथ वे सफल कहानी-लेखिका भी थीं। उनकी लिखी कहानियों की संख्या ऋधिक नहीं, परन्तु वे उच्च कोटि की ऋवश्य हैं।

नारी-हृद्य में निहित त्याग श्रोर सेवा-भाव की सुन्दरतम फॉकी 'गोरी' कहानी में मिलती है। उल्लास, विलास श्रोर सुख का प्रशस्त मार्ग सव तरह से खुला होते हुए भी त्याग, सेवा श्रोर साधना की श्रोर स्वतः श्राकर्षित होने वाली श्रमेकों 'गौरी' की-सी कन्याएं श्राज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं।

## ११ :: उपेन्ड्रनाथ 'अरक'

उदू -भाषा-भाषी प्रदेश में जन्म लेकर तथा सफल उदू -साहित्य-कार होते हुए भी प्रेमचन्दजी के समान 'श्रश्क' ने हिन्दी-साहित्य-भएडार को श्रनुपम इतियों द्वारा भरपूर बनाया है। उनकी प्रतिभ सर्वतो मुखी रही है; कहानी, कविता, नाटक श्रीर उपन्यास सब ही चोत्रों में उन्हें समान रूप से सफलता प्राप्त हुई। हिन्दी में एकांकी नाटकों के प्रचालकों में भी उनका प्रमुख स्थान है।

'डाची' शीर्षक कहानी में बाकर नामक जिस पात्र को उन्होंने हमारे सामने खड़ा कर दिया वह साधारण होते हुए भी सजीव और भावपूर्ण है। वातावरण में डूबकर उसका जीता-जागता चित्रण करके अत्यावश्यक एप्डमुमि तथा प्रभाव प्रस्तुत करने में उनकी सफलता यहाँ पूर्णातया चित्रित हो गई है। बाकर का भावोल्लास, उसकी विवशता तथा रजिया के सो जाने से पहले घर लोटने को उसकी

## भिभक नेखक की गहरी अनुभूति का प्रमाण देतो है।

#### १२ :: होमवती देवी

वैधव्य के दुर्वह भार से आकान्त जीवन-पथ पर अप्रसर होती हुई इस देवी के स्वर में मानव-वेदना की दर्द-भरी तान गूँ जने लगी और काव्य-धारा फूट निकली; तथा धीरे-धीरे अपने भाव-चित्रों के अधिक विस्तृत चित्रण की प्रेरणा ने उन्हें कहानी-लेखिका भी बना दिया। अत्यन्त परिष्कृत विचार-धाराओं की 'इस सम्भ्रान्त महिला का सारा जीवन ही साहित्य तथा सेवा-कार्य में बीतता था।

उनकी कविताओं में पाई जाने वाली पीड़ा और कसक उनकी कहानियों में सहज सहानुभूति तथा संवेदना का म्वरूप ले लेती थी। उनकी कहानियों में मध्यम वर्ग के पारिवाश्कि जीवन का जो चित्रण मिलता है वह बहुत ही सजीव तथा श्रनुभृतिपूर्ण है।

'माँ' शीर्षक कहानी में मातृ-विहीन वालक के जीवन का हृदय-द्रावक वर्णान मिलता है। नारी-हृदय की भावनात्रों एवं उसके उतार-चढ़ाव को भी उसमें बड़ी ही कुशलता के साथ चित्रित किया गया है।

#### १३:: रामचन्द्र तिवारी

स्वयं सफल वैज्ञानिक होते हुए भी आप साहित्य-साधना की ओर आकृष्ट हुए तथा इस चेतना-युग के प्रहरी कहानी-लेखकों में अपना विशेष स्थान बना चुके हैं। असमतापूर्ण आकान्त जन-समुदाथ के भविष्य को उज्ज्वल बनाने का सपना देखने वाले साहित्यकारों में तिवारी जी भी हैं। हिन्दी में वैज्ञानिक कहानियाँ लिखने का भी उन्होंने सफल प्रयोग किया है।

'पिशाची कारा' शीर्षक कहानी में उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दंगों की पृष्ठ-भूमि पर त्राधारित मातृ-हृद्य का एक सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। समाज के बंधनों से जकड़े हुए एवं न पटने वाली धार्मिक विभिन्नता की खाई के फलस्वरूप उत्पन्न हुई वृद्धा रामप्यारी की विवशता हृदय में उथल-पुथल मचाए बिना नहीं रहती ।

## १४ :: विष्णु प्रभाकर

नई पीढ़ी के प्रमुख कहानी-लेखकों में विष्णु जी का महत्त्वपूर्ण एव उच्च स्थान है। मानव-जीवन का सूद्दम दर्शन तथा उसकी चातुर्य-पूर्ण विवेचना ही उनकी कहानियों की उल्लेखनीय विशेषताएं हैं।

राष्ट्रीय विचार-धारा के प्रतिनिधि-लेखक के रूप में उन्होंने साहित्य की विशेष सेवाएं की हैं एवं उनकी कहानियों में भी उसी विचार-धारा का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ना स्वाभाविक ही है। परन्तु समाज में प्रचलित शोषण् श्रौर उत्पीड़न के प्रति विद्रोह भी उनकी कहानियों में यत्र-तत्र दीख पड़ता है।

धार्मिक त्र्याधार पर भारत का राजनैतिक विभाजन होने पर भी सदियों से चली त्र्याई परम्परा एवं युगों के स्मृति-बन्धन किस प्रकार सुदृढ़ तथा त्र्यकाट्य बने रहते हैं इसका बहुत ही हृदय-द्रावक चित्रग्रा 'मेरा वतन' शोर्षक कहानी में किया गया है।

### १४ :: कमला चौधरी

हिन्दी की महिला कहानी-लेखिकाओं में आपका स्थान बहुत ऊँचा है। अपने जीवन में, घर पर या वाहर किये गए अनुभवों को वे अपनी कहानियों में ख्रंकित कर देती हैं। मानवीय मनोभावों के उतार-चढ़ाव तथा सामाजिक जीवन की समस्याओं का सूद्भता के साथ पर्यवेद्धाण करना आपकी विशेषता है। अपनी कहानियों में उन्होंने प्रधानतया भारतीय गार्हस्थ्य जीवन के चित्र प्रस्तुत किए हैं

रामायण-काल की घटना को लेकर लेखिका ने सीता के चरित्र का जो चित्रण किया है वह श्रनुपम श्रौर हृदयशाही है। भाषा सरल होते हुए भी सरस एवं प्रमावशाली है।